## पुस्तक छपने के स्थान।

टाइटिल व भूमिकादि पं. अनन्तराम "सद्धम्भे-प्रचारक प्रेस," देहसी। १—८ फार्म पं० उमादत्त शर्मा, ब्राह्मण प्रेस, देहली। ९—११,, पं० कुंजनिहारीलाल रस्न प्रेस, देहली। ११— ,, सम्पूर्ण जनरल प्रेस, इटावा।

1000 Billion

# समर्पगा।

जिस सज्जन ने संस्कृत साहित्य के उदार का वीड़ा उठाया

जो

श्रनेक तुप्तकल्प ग्रन्थ रत्नों को प्रकाश कर प्रकाश में लाया

उन्हीं

की

. स्पृति में

यह ग्रन्थ संगर्षित किया गया ।





रा. रा. सेठ तुकाराम जावजी चौधरी, J. P. अध्यक्ष, निर्णयसागर प्रेस, मुंबई.

#### वक्तव्य

बाह्यण बंश का इतिहास लिखते समय हमको क्ष्यं ऐसा विचार न था कि यह कार्य इतना थढ़ जायगा । संख्रेप से करने पर भी यह नहुत बड़ा होगया है । जहां तक हम से हो सका बहुत अन्वेपण करने के पश्चात् त्राह्मणों के मेद, उपभेद, और अवान्तर मेद ढूंढ २ कर पते सहित लिखे गए हैं । विवादास्पद विपयों में अन्यों के मतों का संयह किया गया और ऐसे स्थानों पर अपनी सम्मति बहुत कम परन्तु सोच समझ कर लिखी है । विशेषतया शिल्प श्रेणी के सम्बन्ध में नड़ा प्रयास हुआ, कारण कि इस सतनने में से बाह्मण मेदों का प्रथक निर्णय करना बहुत कटिन था सो बहुत सोच, विचार, अनुसन्धान और प्रमाणों द्वारा उक्त विषय निर्णय किया गया। तो भी अभी और भी अनुसन्धान की आवश्यकता है ।

दूसरी वात चित्रों की है। चित्रों के विना चरित्र नीरस ही रहते हैं। प्रथम हमारा विचार था कि जिन २ सज्जनों के चरित्र दिए जावें उन के चित्र भी हों परन्तु अनेक उपाय करने पर भी सब के चित्र पुस्तक छपने तक न मिल सके, अनेकों के चरित्र भी इसी कारण से न दिये जा सके वा संक्षेप से वर्णित हुवे।

तय भी जगदीशर की कृषा से गृहीत विषय में हम सफल हुए । इस स्थानपर यह प्रार्थनाभी अनुचित न होगी कि शीघतावश जिनके चरित्र न दिये जा सके वह अग्रिम संस्करण के लिए अभी से भेजने की कृषाकरें।

अंत में हम प्रेमसमा देहली और श्रीमती गौड्महासमा का घन्य-वाद करते हैं जिन्होंने इस घन्य के उपलक्ष्य में लेखक को विद्यावाचस्पति की उपाधि प्रदान की और जिनकी प्रेरणा से यह प्रन्य लिखा गया 1

इस सम्बन्ध में जिन मित्रों ने पुस्तक निर्माण, प्रकाशन और विकय में सहायता दी उन समको धन्यवाद देकर समाप्त किया जाता है। १.३-१९१९ निवेदक **प्रश्रास शास्त्री** M.R.A.S.

# विषय सूची ।

|             | <b>61</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gg 1        | विषय           | 8B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १३२         | पंच द्राविड़   | १३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| य ६         |                | १६=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 146         | गर्लीवाल       | 884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १३५         | पारीक          | ११४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १४१         | पुरोहित        | १०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | भार्गव         | १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १७५         | <b>भृमिहार</b> | भृद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १७२         |                | ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \$88        |                | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ११३         | 1              | . १६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ५६          | (              | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27          | मैथिल जा॰      | १३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                | . ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                | <b>३</b> ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | वहवा           | १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | वारेन्द्र      | ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                | १०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | शासदीपीय       | १६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                | 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>१</b> ३६ | 1              | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -           | 1              | १७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 1              | . 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | 1              | પુષ્                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ?           | सारस्वत        | خ<br>د ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | 4              | पेन द्राविड़ परिशिष्ट ब्राह्मरा । परिशेष्ट व्याप्त व्याप्त होपीय । प्रीमाली । परिशेष्ट समाह्मरा । परिशेष्ट समाहम्मरा । परिशेष्ट समाहमरा । परिष सम |

### ग्रन्थकर्ता



वे. रा. रा. परशुरामशास्त्री, वेदरत्न, विद्यावाचस्पति, M. R. A. S.



## बाह्मणवंद्रोतिवृत्तम् ।

## द्वितीय भाग।

सम्पूर्ण ब्राह्मण भेदों की सूची प्रमध भागमें दी गई हैं। यह सब मेद कुछ तो देश और प्राप्त के नाम से कुछ पदवी के नाम से कुछ गोत्र के नाम से बौर कुछ शासनों के नाम से हुवे हैं। और बहुन नवीन हैं, इनमें कोई २ तो २०० वर्ष से इधर के हैं। इन सब की विद्यानों ने १० विध्व ब्राह्मणों के अन्तर्गगत माना है प्रसङ्ग वश १० विध्व में इन सब का वर्णन किया जायगा। यहां इनकी उत्पत्ति गोत्र आदि का विद्यार किया जाता है।

#### पञ्च गाैड ।

( Northern Devision of Brahmans )

सारस्वताः कान्यकुब्जा गौडा सैथिल उत्कलाः। पञ्चगौडाः समाख्याता विन्ध्योत्तरनिवासिनः॥ (बह्वाह सरित)

् १ सारस्वत, २ कान्यकुट्ज, ३ गौड़, ४ मैथिल, ५ डत्कल, यह विनध्याचलके उत्तर निवासी ५ गौड़ हैं।

#### गौड देश।

बङ्गदेशं समारभ्य भुवने शान्तगं शिवे । गीडदेशः समाख्यातः सर्वविद्या विशारदः ॥ (शक्ति सङ्गम तन्त्र)

उदयगिरिभद्रगौडक पौगड्रोत्कल काश्चिमेकलाम्बष्ठाः ( वृ. सं. १४. ५. ७.)

यद्ग देश से लेकर भुवनेश तक गौड देश है । उदयासर पवंत की ओर मद्ग, गौड, पाँण्ड्र, काशी, मेकल और अम्बष्ट यह देश हैं।

## गोड़ ब्राह्मगों का प्रथम मेद।

#### सारस्वत ब्राह्मण्।

सरस्वती नदी का वर्णन प्राचीन सब आर्प प्रन्थों में मिलता है, वेदों में भी सरस्वती नदी का वर्णन प्रायः यत्र तत्र विद्यमान है। पूर्व काल में सरस्वती नदी का वर्णन प्रायः यत्र तत्र विद्यमान है। पूर्व काल में सरस्वती नदी वहुत प्रसिद्ध और विस्तृत थी यह हिमलय से निकल कर पद्माव में होती हुई प्रयाग में गङ्गा में मिल जाती थी। पञ्जाव में सरस्वती नदी पर सारस्वत मुनि तप करते थे। इस सारे देश का नाम सारस्वत हुना। महाभारत (श० प० ५२) में सारस्वत मुनि की तपश्चर्या का वृतानत लिखा है। सारस्वत देश में गीड बस जाने के कारण सारस्वत कहलाये अतपन गीडों का यह प्रथम मेद है। यह जाति पञ्जाव, पवंत और काश्मीर में यधिक हैं। दक्षिण और मदास में भी ५०० वर्ष के लगभग हुने तन यह जा बसे थे। इनके ४ भेद नीचे लिखे जाते हैं:—

| १पञ्च                                 | व जाति ।                      |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| ं ( अ ) प्रथम श्रेण                   | ो ( आढाई घरे )                |
| ंभेदा गोत्र                           | । प्रवर।                      |
| १ मोइले से।मस्तम्भ,                   | मुशल। कश्यप,भेवत्सार नैधुष।   |
| २ तिक्खे पराशर।                       | बशिष्ट, शक्ति पराशर।          |
| ३ झींगन गौतम, सार                     | हाज । ° आँगिरंस, वार्हस्पस्य, |
| •                                     | भारताज् ।                     |
| ्ध जेतली घटस।                         | आंग्रिस्स,गौतम, भौशनस         |
| ५ कुमारिये भागव, वत्स                 |                               |
| •                                     | शीव, जामद्ग्न।                |
| (सा) द्वितीय श्रेणी।                  | ३-बारही।                      |
| ⊬ { १ कालिये-।                        | सेद। गोत्र।                   |
| कि रे सालिये।<br>ए ३ कपिये।           | १ कालिये भारहाज।              |
| ट्रं { ३ कप्रिये ।<br>ए ( ६ मध्रिये । | ' २ प्रभाकर विशिष्ट।          |
| ५ वसी।                                | ३ लक्षणपाल काश्यप।            |
| २-अष्टवंश ।                           |                               |
| भेदा गात्र।                           | <b>४ ऐड्</b> री अंगिरा।       |
| १ पाठक भारहाज।                        | ५ नाम ' शांडिस्य।             |
| २ सोरी काश्यप                         | ६ चित्रचौट मोनस।              |
| ३ तिवारी गौतम।                        | ७ नारद् गर्ग।                 |
| ४ यगराज सावर्णीय।                     | ८ सारदः ।८४३ कृष्णाञ्चेय ।    |
| ५ ज्योतिषी अंगरा।                     | ६ जालपोत्रं कीशिक।            |
| ६ शराइ वराशर।                         | १० भंबी उपमन्यु।              |
| ७ कुरल अंगिरा।                        | ११ पर्णोत्तरः वशिष्ठः।        |
| ८ भारहाजी सावणीय।                     | १२ मनन उपमन्यु ।              |
| ४-बावन जाई या                         | भुंजाही भेद् ।                |
| १ प्राशर।                             | ५ नातर।                       |
| २ नाद।                                | ६ विन्दे।                     |
| . ३ नाम।                              | ७ धम्मी।                      |
| 8 प्रसाकर।                            | ८ नारद।                       |

| 3            | रवारे ।       | 85          | कुच्छ ू          |
|--------------|---------------|-------------|------------------|
| १०           | दवेसर ।       | 8ર          | कारडगे           |
| ११           | दिदिये।       | 83          | <b>चेती</b>      |
| १२           | धायी ।        | કેઇ         | गंगाहर           |
| 83           | दंनाले        | ध५          | गजेषु            |
| ३४           | तंगणवते       | . ४६        | गुहरे            |
| इष           | त्तगाले 🍃     | 89          | चित्रसोर         |
| १६           | धंगचल         | 88          | अचारज            |
| १७           | अग्निहोत्री   | 86          | श्रारी           |
| 38           | भल            | ५०          | ऋवि              |
| १६           | ईसर           | ५१          | कपाल             |
| २०           | परे           | ५२          | कुसरित           |
| સ્ય          | <u>जि</u> त्स | ' ५३        | <b>कंड्या</b> रे |
| २२           | कपाले         | 48          | कल _             |
| २३           | कलि           | <b>ध्</b> ष | कर्दन -          |
| રક           | नलहण          | ५६          | कुरेतपाल         |
| ર્ષ          | किरार         | 4,9         | कैजर             |
| इंह          | कलश           | 46          | काडवाल           |
| સું          | काटपाल ्      | <b>પૃ</b> દ | खोर              |
| ર૮           | खर्वंग        | ६०          | गांब्र           |
| २६           | खिंद्दिये     | ६१          | . गन्ध्रे        |
| 30           | गम्धी         | ६२          | बारके 🗇          |
| ३१           |               | ६३          | चूर्जी           |
| 33           |               | ६४          | चवी              |
| <b>च्</b> ड् |               | દ્ધ         | <b>जयचं</b> द्   |
| 38           |               | <b>इ</b> ६  | तिवारी           |
| 30           |               | ६७          | <b>इंसधीर</b>    |
| 36           |               | 53          | सुर्न            |
| -ইঞ          |               | इह          | विरार            |
| રૂડ          |               | 30          | लक्षइफाइ         |
| રૂદ          | कर्दम         | <b>૭</b> ર  | चूनी             |
| និ៰          | कातवास        | 35          | जडरे             |

| -               |               |   |       |                   |
|-----------------|---------------|---|-------|-------------------|
| <b>93</b>       | त्रिपाणे      |   | 1 १०५ | <b>लाली</b> पद्ये |
| <b>6</b> 8      | हरद           |   | १०६   | चन्दन             |
| Ø. <sup>4</sup> | सघी           |   | १०७   |                   |
| ७६              | <b>च</b> िन्छ |   | 208   | ढंगवाल            |
| 99              | रमनाल         |   | १०८   |                   |
| 96              | অন্ত্ৰী       | • | ११०   |                   |
| 94              | टगले          |   | १११   | <b>ब्या</b> स     |
| 60              | सीते          |   | ११२   |                   |
| <b>د</b> و      | संगर          |   | ११३   | छन्वे             |
| ८२              | श्रीरहे       |   | ११४   |                   |
| ૮રૂ             | ষহ            |   | . ११५ |                   |
| 28              | चुडामणि       |   | ११६   | सुन्दर            |
| 64              | जसख           |   | - ११७ |                   |
| ૮૬              | ढढे           |   | ११८   |                   |
| 29              | हसतीर         |   | ११६   | -                 |
| 22              | से।थरी ,      |   | १२०   | मञ्ज              |
| 35              | विरद्         |   | १२१   | -                 |
| Ro              | राँगडे        |   | १२२   | जालपात            |
| 83              | महे           |   | १२३   | होले              |
| ६२              | मज्जू         |   | १२४   | त्रज्ञण           |
| £3              | बालप          |   | १२५   | सडवाल             |
| ER              | टिड्डी        |   | १२६   | शालीवाहन          |
| # Cq            | तिवाष्टी      | - | १२७   | <b>काह्</b> द     |
| \$3             | हांसले        |   | १२८   | ' चित्तचोट        |
| 23              | सूरन          |   | १२६   | ज्ये।ति           |
| 23              | त्रूष         |   | १३०   | <b>हग</b> ळे      |
| 33              | रती े         |   | १३१   | हरिये             |
| १००             | ज्यातिषी      |   | ४इ२   | सहजपाल            |
| १०१             | टाड           |   | १३३   | वरेबोसरे          |
| ६०२             | ताले          |   | १३४ ् | लागडिये           |
| १०३             | सैली          |   | १३५   | चुखन              |
| १०४             | श्रीधर        | ĺ | १३६   | जघरे              |

| १३७            | तेजपाक         | १६८ पाघे                 |
|----------------|----------------|--------------------------|
| १३८            | सद्दी          | १६६ पन्त्र               |
| <b>१३</b> ६    | संगद्          | १७० रत्नपाल              |
| १४०            | चिनाय <b>क</b> | १७१ मसीद्रे              |
| १४१            | रतने           | १७२ भडाव                 |
| १४२            | जैउक           | १७३ पलत्                 |
| १४३            | रणिक           | १७४ बाहोचे               |
| <b>\$88</b>    | तिनम्णी .      | १७५ मेह                  |
| १४५            | सौंग           |                          |
| १४६            | शेतपाल         | रुड भागी                 |
| १४७            | लर्इ           | १७७ पाल                  |
| १४८            | यमे            | १७८ एउठ                  |
| ३४६            | मरुङ्          | १७६ रनदेह                |
| 20,0           | भूत            | १८० सद्रभ                |
| १५१            | सारकारी        | १८१ भटेर                 |
| १५२            | पड़ीजे         | १८२ पुंज                 |
| १५३            | विजराये        | १८३ पह                   |
| १५४            | मेहद्          | १८४ पाधि                 |
| 844            | भेगग           | १८५ ब्रह्मी              |
| १५६            | पंजन           | १५६ मुत्तल               |
| 84.9           | पुछरत          | १८७ माहन                 |
| १५८            | मंडहर          | १८८ भारहाज               |
| . १५६          | मकावर          | १८६ धिपर                 |
| १६०            | भारुये         | १६० विसडे                |
| १६१            | पांडे          | १६१ सन्दहेर              |
| १६२            | चन्द्र         | १६२ भट्टरे               |
|                |                | १६३ पर्ह्                |
| १६३            | स्पान          | १६४ ब्रह्म सुकुल         |
| १६४            | मंदा <b>र</b>  | १६५ सघरे                 |
| १६५<br>१६६     | ਮਿੰਡੇ<br>ਧੰਡੇ  | ११६ मैत्र<br>१८९ माजी    |
| र्द्द<br>रुद्द |                | १६८ पुत्रे<br>१६८ पुत्रे |
| 160            | स इत्बोद्दे    | १६८ पुजे<br>१६६ टारे     |
|                |                |                          |

#### सारखन ब्राह्मणों के शासन निम्नलिखिन हैं:--

| ٤          | शारत्'   |     | 38     | थानिक        |    |
|------------|----------|-----|--------|--------------|----|
| ঽ          | समने।सः  |     | 32     | कान्त्रिये   |    |
| રૂ         | मेल      |     | 23     |              |    |
| R          | হান্ত    |     | 38     | कमाहराये     |    |
| ٠          | लाड      |     | 34     |              |    |
| Ę          | नर है    |     | ३६     | गदेशतरे      |    |
| 9          | बरैंडे   |     | ₹9     | चप इंग्रिये  |    |
| 4          | श्रीधर   |     | 35     | चित्रमे      |    |
| Ę          | मीरद     |     | 3,6    | चं धियाल     |    |
| \$0        | मुकाती   |     | 80     |              |    |
| 22         | रजीहर    |     | કર     | छक्षीतर      |    |
| ६२         | लाहर     | ,   | ધર     | जलरेश्वे     |    |
| 13         | मचले     |     | કર     | जुआल         |    |
| १४         | मदाते    |     | ક્ષ    | भुमुरिया     |    |
| 24         | मिश्र    |     | ક્ષ્યુ | झील          |    |
| १६         | मैने     |     | ક્રફ   | डदाये        |    |
| १७         | मदे।हे   |     | R3     | ढोसे         |    |
| १८         |          |     | 86     | गोडरे        |    |
| १६         | महरे     |     | 38     | पांचे        |    |
| २०         | मफड़े    | - 1 | 40     | ढोल          |    |
| २१         | ं बाघले  |     | 43     | वालचैये      |    |
| २२         | भरदियाल  | 1   | 49     | मगोतर        |    |
| 23         | भदेशल    | i   | ५३     | कैसर         |    |
| ર્ગંડ      | भस्छ     | - 1 | ું બંધ | माद          |    |
| રપ         | दलाहिलये | ſ   | لوله   | सर           |    |
| २६         | परस      |     | v.E    | अधात्रे      |    |
| २७         | पन्याल   | - 1 | ધ્ય    | फटे।त्रे     | €. |
| २८.        | पिइत     | - 1 | 46     | काश्मीरी पणि | हत |
| २८         | ताक      | j   | UE     | कर्णिये      |    |
| <b>3</b> 0 | ताझी     | •   | Ęo     | भरेंड        |    |
|            |          |     |        |              |    |

| Ęę              | <b>ट</b> गै।प्रे       | 1   |
|-----------------|------------------------|-----|
| ५५<br>६३        | फटिय स्ट्र             | - 1 |
| ६३              | वनांद्रिये,            | - } |
| વર<br>દ્ધ્ર     | <b>कु</b> च्डिज्ञ्     |     |
| કૃષ્            | कार्या                 | 1   |
| ६६              | क्रमनिय                | - 1 |
| 44<br><b>59</b> | <b>कें</b> ।इ          | - 1 |
|                 | युश्यन                 | - 1 |
| ६६              | उपाधे                  |     |
| 90              | <b>उदी</b> गल          | - 1 |
| <b>৩</b> ?      | उत्तिपःकः,             | - 1 |
| <b>૭</b> ૨      | करून्द्री<br>करून्द्री | - 1 |
| <b>03</b>       | किंग्ले<br>-           | - 1 |
| 98              | स्मायी                 | 1   |
| 94              | दुवै                   | 1   |
| ७६              | याधे ग्लिन्य्हिये      | 1   |
| \$9             |                        |     |
| 92              |                        |     |
| 36              | लब                     |     |
| 60              |                        | i   |
| ८१              | <b>ड</b> प्पे          |     |
| ૮ર              |                        |     |
| ૮રૂ             |                        |     |
| SA              |                        |     |
| 64              |                        |     |
| ८६              |                        | •   |
| <.8             |                        |     |
| 66              | घेाड़े                 |     |
| ζξ              | ् सम्म                 |     |
| <b>E</b> (      | ्र 'चरगांद             |     |
| £ 5             | 5                      |     |
| Ę               |                        |     |
|                 |                        |     |

arz £3 अप्राप्त 34 अनेप्र **E**\*4 वादियांहे \$ 2 वारं।श्रे 63 14 वारदत वाचे क्षयि 33 चाचे चाह्य निये 900 ६०१ राज्यि सहिंग 102 १०३ यंगयाल १०४ मे।हन १०५ छिट्यर १०६ वास्टिश १०७ प्रोस धिन्दानाच 205 १०६ लनान्ने ६१० रेणे १११ मसाब्रे ११२ मिश्र पृधिषीपाल £ 9 3 पलाध् ११४ पंगे ११५ फीनफण रश्ह चगनाघल 253 ११८ चसनाते ११६ चरात १२० यह फ़ुलिये १२१ पिंघड १२२ पटल नभे।तरे १२३ धमानिचे धर्

|    |       | ~                  |  |
|----|-------|--------------------|--|
|    | لاغزم | जम्बूगाल 🐪         |  |
|    | १२६   | षड्याल .           |  |
|    |       | लक्षेरे पुरे।हिन ' |  |
| ÷  | १२८   | A A B.             |  |
|    |       | सपै।श्रे           |  |
|    | \$30  | सुधालिये           |  |
| 17 | 9 # 9 |                    |  |
|    | १३२   | पन्धीत्रं          |  |
|    | १३३   | महिने              |  |
|    | १३४   | धरियाच             |  |
|    | • •   | भलें।च             |  |
|    | १३६   | <b>मैन</b> वर      |  |
|    | 653   | भूरिये             |  |
|    | 236   | भृत                |  |
|    | १३६   | मुगडे              |  |
| ែ  | १४०   | मरीतरे.            |  |
|    | १४१   | मगडील              |  |
|    | १४२   | मगडियाळे           |  |
|    | ६४३   | माधुर              |  |
|    | १४४   | ंकानून गो          |  |
|    |       | कालिये             |  |
|    | रंड६  | ष.फनकां 🕝          |  |
|    | १८७   | <b>ब</b> ह।त्रे    |  |
|    | १४८   | खणोते              |  |
|    | १४६   | खिद् इंग्रे        |  |
|    | १५०   | गौड़ पुरे। हिस     |  |
| •  | १५१   | जम्बे              |  |
|    | १५२   | <b>झनगात्रे</b>    |  |
|    | १५३   | <b>झिंध</b> ङ्     |  |
|    | ર્પક  |                    |  |
|    | १५५ . | <b>झा</b> वड़      |  |
|    | 3.48  | <b>झपाडू</b>       |  |

| १५,७          | ठकुरे         |
|---------------|---------------|
| 846           | पुरेक्षित     |
| १५६           | उडेारिच       |
| १६०           | घाली          |
| १६१           | वनात्रे       |
| <b>\$</b> \$3 | त्रह्मीये     |
| १६३           | वम्गात्रे     |
| १६४           | घच्छन         |
| १६५           | वरियालिये     |
| १६६           | यघे।त्रे      |
| १६०           | धष्टल         |
| १६८           | .विसगान्ने    |
| १६६           | बुधार         |
| १७०           | <b>घंण</b> दी |
| १७१           | भृरे          |
| १७२           | लभे।त्रे      |
| १७३           | लयन्द         |
| ६०४           | संखनपार्ल     |
| १७५           | लाहञ्जन       |
| १७६           | रेडाथिये      |
| 100           | रोद           |
| १७८           | रजगाल         |
| १७६           | रसूजिये       |
| 160           | रज़्लिये      |
| १८१           | मन्त्रधारी    |
| १८२           | मच्छर. •      |
| १८३           | मखोतर         |
| १८४           | दुहाल         |
| १८५           | द्वे          |
| १८६           | थमन्थ्        |
| १८७           | धमने । श्रे   |
| १८८           | तिरपद         |
|               |               |

| १८६         | इंडेरिच        |
|-------------|----------------|
| १६०         | गन्धर्पाल      |
| १६१         | गरुहाल         |
| १६२         | गोकलिये गुसाई  |
| १६३         | गुहु           |
| १६४         | गुहलिये        |
| 350         | गराच           |
| १८६         | ब्रह्मणीये ,   |
| 559         | सगडेाल         |
| २६८         | सुखे           |
| १६६         | स्दन           |
| 200         | श्रोत्रे       |
| २०१         | सर्लूण         |
| २०२         | सिर सिड्ये     |
| २०३         | सुनंचाल        |
| २०४         | सांगडा         |
| 204         | सिंगाड़ा ्     |
| इव्ह        | सुथड़े         |
| २०७         | सरमायी         |
| २०८         | सराच े         |
| २०९         | समहाच          |
| 510         | सैन इसन        |
| 255         | सुहडिये        |
| २१२         | सोहहे          |
| २रृइ        |                |
| રદ્દ        | _              |
| २१५         | मिश्र काश्मीरी |
| <b>२</b> १६ | दीक्षित        |
| २१७         | मद्हाडी        |
| २१८         | कुरुडु         |
| २१६         | पञ्चकरण        |
| <b>२२०</b>  | सावी           |

१२१ नाग राइणे २२२ २२३ काश्मीरी : २२४ बोसडी शाचारिये ခဲ့ခဲ့ဖ मैत **२**२६ २२७ पाधे खजुरे २२८ पनयालू गुउरे २२९ २३० दुम्बू <del>7</del>3? विष्रपात मंगरू डिये २३२ पाधे सरीज २३३ २३४ मतवाले -२३५ वावह २३६ गलवधः २३७ स्वरवध १३८ चलवाले डेहे।डी ३इ६ प्रोतज इडे।र २४० राहिये २४१ रस्वे રકર २४३ सजूरे चीयू **२**४४ ससे 286 पाश्चे 352 २४७ सहिते २४८ पस्वर डींगमार 388 चियू 5,40 २५१ नवल गो स्वामी २५२ पराश्वर



ĸŶĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ



महामहोपाध्याय पण्डित जगदीशचन्द्रशास्त्री, विद्यासागर, जम्बू काश्मीर स्टेट-



#### ब्राह्मणवंदीनिवृत्तम् ।

## महामहोपाध्याय पं० जगदीश्वर जी शास्त्री विद्यासागर प्रिन्सीपल राजकीय संस्कृत

महाविद्यालय जम्बू।

आएका जनम सं० १६२३ विक्रमी के उयेष्ठ शुक्ता नवमी की जम्भू राजधानी के पार्श्ववर्गी शॉमाञ्जन [ सुराञ्जना ] नांमक ग्राम में प्रसिद्ध राजपण्डिनों के घराने में हुआ, आपके पूज्यपाद पिता जी पं॰ गोकुलचन्द्र जी शास्त्री काशीम्य गाँड स्वामी जी से निखिल शास्त्र निष्णात होकर जम्बू में मा रहे थे। श्रीमहाराजा रणवीरसिंह साहववहादुर से पूजित हाँ दिगर्त देश ही नहीं घिलम प्रजाब तक के शविद्यान्धकार का दूर कर विद्या प्रचार कर रहे थे। हगारे चरित्रनायक की जन्म कुण्डली के शुभ प्रहीं का देख पण्डित जी के आनन्द का पारावार न रहा। मन में पूर्ण निश्चय होगया कि यह लघु | क्वोंकि भावके ज्येष्ठ सहीदर पठ गङ्गाधर जी शास्त्री थे जै। कि संस्कृत के एक पूर्ण विद्वान् ही शुकेहैं। बालक कुल दीवक होगा पं॰जीधेम से प्राय: इनकी (लघु) नाम से ही पुकारते थे। ५वपं की अवसामें उपनात हो कर दाक्षि-णात्य प॰ श्रीअम्बाराम भट्ट जी से आपने यज्ञुर्वेदाध्ययन आरम्म किया। स्वरूप कार्ल में ही पद पाठ कम जटा यही सादि के पूर्ण श्वाता होकर आपने व्याकरण न्याय वेदान्तादि शास्त्रों का अध्य-यन आरम्भ किया। सं ० १६४० में अगाध पाण्डित्य के सागर दाक्षिणात्य स्वामी श्रीव्रह्मानन्द जी तीर्थ जम्बू राजधानी में पघारे। श्रीमान् पं॰ गोकुलचन्द्र जी शास्त्री ने उक्ते स्वामी जी के थर्ळी किक पाण्डित्य की और हमारे, चरित्रनायक की अलौकिक प्रतिमा के। देख स्वामी जी के पास विद्याध्ययनार्थ बैठा दिया। स्वामी जी भी इस कुशात्र बुद्धि शिष्य की पा परम प्रसन्न हुवे।

" ब्रुयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवोगुहामप्युत " शारीरक भाष्य च व्युत्पत्तिवाद।दि मैं व्युत्पन्न कराकर सवामी जी ने विचारा कि गत्यक्ष चमत्कारिणी मन्त्र तन्त्र यिद्या के गुप्त रहक्यों के बताने को भी इस शिष्य से येग्यतर अन्य पात्र प्राप्त न हो सकेगा।

अनः थोड़े ही दिनों में इनकी मन्त्र शास्त्र में भी निष्णात कर दिया, सरस्वनी भगवनी की इन पर पूर्ण छुना थी, प्रतिदिन स्वरूप समय में ही अपना पाठ कर्डम्य कर छैने थे। दोप समय जप पाठ व अश्वारोहणादि व्यायाम में भी छुनाया करने थे। धर्म-शास्त्र पर तो इतना आधिपत्य होंग्या कि धार्मिक धिपयों पर शास्त्र पर तो इतना आधिपत्य होंग्या कि धार्मिक धिपयों पर शास्त्र की तरफ से व्यवस्था इनकी ही लिखी हुई, स्वाहन होने छुनो । सं० १८४२ में भाप श्रीरधुनाथ पाठशास्त्र में यमुर्वेद के प्राफ़िनर नियत हुवे। वैदिक कर्मकाण्ड में आपकी प्राम्बद्ध दूर दूर तक हो रही था अतः गाप किरानगढ़ स्टेट के सीमयह में निम-निवन होकर गये श्रीदीक्षित जवानसिंद जी स प्रम सम्माजित हो राजधानी की छोटे।

सं० १६४२ में आपने ही श्रीकाश्मीर नरेश का राज्याभिने के कराया। मन्त्र शास्त्र पढ़ने से आपके चित्त में अहर्निश यह विचार ग्रहता था कि किसी पुण्य भूमि में जाफर कुछ समय नक तपश्चर्या करें। बतः सं० १६४६ में श्रीवाराणस्या में जाकर बपानु प्रान प्रारम्भ किया। परन्तु गृहकरूप के सम्यानों के आने जाने से मन का विश्व समझ कर हिमालय की पुर्य भूमि में तपश्चर्या की मन में ठानी और नयपाल यात्रा की। वहाँ पर भी आपके अलीकिक तेज को देख कमाण्डर करनल केसरीसिंड क्षत्रिय प्रभृति सदा आपको सेवामें तत्पर रहते थे इस प्रकार अपना इह साधन कर सं० १६५० में आप अम्बू राजधानों की लीटे। ऐसे महापुरुष के राजधानों में पुनः पधारने से विविध विख्यात्री विराण्यान जम्बू निज्यनाधनेकदेशा धिपति धर्ममूर्ति महाराजा श्री १०८ प्रताप सिंह साहिय बहादुर खी० सी० आई० के हर्ष का पाराचार न रहा। क्यों कि श्रीमान् साक्षात् धर्माचतार होने के कारण धार्मिक पुनर्यों पी सत्संगति से सदा सन्तुष्ट रहते हैं।

श्रीमहाराजा साहित बहादुर जी ने अपनी नित्य की पूजा में आप से कथा सुननी प्रारम्भ की। आपके मन्त्र यल के सम-दकारों को देख श्रीमहाराजा साहिय बहादुर की श्रद्धा प्रति दिन आपके सरणों में बढ़ने लगी।

सन् १६५६ में श्रीमहाराजा साहित्र ने आप की श्रीत्रधुनाथ मन्दिर का मुहनसिम् और १६५९में राजकीय संस्कृत महाचिद्यालय का जिन्लीपल नियन किया। भाष के प्रवन्ध से विद्यालय में यह डर्जान हुई कि प्रतिवर्य पञ्चनदीय विश्वविद्यालय में १५-२० छात्र बत्तीणं होने लगे, मौर पोरयन्दर दक्षिण व बदरिकाश्रमं उत्तर से छात्र मा बा कर यहां विद्याध्ययन करने छते। सं १६६५ में श्रीमदाराजा साहिय बहादुर ने शाप से प्रशाविधि मन्त्रोपदेश लिया। अब महाराज ऐती गुरुमक्ति न पूर्णश्रद्धा दिवालारी हैं, कि प्रतिदिन प्रानः सायं श्रीमान् गाप का खरण म्पर्श करना धापना मुख्य कर्त्तव्य समझते हैं। यतः साप के। अवा ही (राज-धानों में तथा चिदेश में ) श्रीमहाराजा साहित वहादुर के संग ही रहना पड़ना है। ऐसे विष्ठ्र की की तिं गवन्मेंण्ट बालिया के मानों तक भी पहुंची । आप का सं०१६७० में "महामही-पाध्याय" की परमे। इ पदवी से प्रतिष्ठित किया गया। सं० १६७२.में भारतधर्म महा मण्डल ने आप की "विद्यासागर" की पदची से सम्मानित किया। राजनीति में भी आप का चातुयं दंख, श्रीमहाराजा साहित यहादुर ने बाप की सिटी म्युतिसि-पलटी का कमिश्चर नियत किया। अंग्रेज़ी माघा न जानने पर भी थाप कमेटियों के विवादास्पद विषयों में अपनी अफाट्य युक्तियों से बड़े २ बुक्त आदि की निरुत्तर कर देते हैं। यहां यह वंर्णनं करना भी अनुचित न होंगा कि "रत्नों की खानि में रत्नों का हा प्राहुर्यात्र होता है।" आप के चिरक्षीव पुत्र पं० श्रीचन्द्र जी १६ वर्ष की ही अवस्था में पूर्ण पाण्डित्य छाम करके "प्रवित्तिती दीप इव प्रदीपात् " की उक्ति की चरितार्थ कर रहे हैं।



#### श्री महा० म० वांकेराय नवलगोखामी।

श्री पण्डित यांकेराय नवल गोस्वामी का जगह विख्यांते श्रीनवल परिकर में जन्म हुआ है, जिस में बढ़े २ महातमा और विद्वान् धर्म का प्रचार करने की प्रणट हो चुके हैं, अब भी जिन के बनाये हुए अनेक संस्कृत और भाषा के प्रन्य उन की असाम्मान्य विद्वता और उन के महाजुभाव होने का परिचय देरहे हैं। इन्नां कारण से राजा प्रजा दानों में उन का परमादर होता चला आया है।

इस वंश के चृत्तान्त के। दिल्ली के सरकारी गज़टीयर में श्रीमान साहिव डिप्टी कमिश्नर वहादुर ने इस प्रकार से प्रारम्भं किया है।

Extract from the Punjab District Gazetteers, Volume V. A., 1912, Delhi District, edited by Major H. C. Beadon, Deputy Commissioner.

Among Hindu scholars of mark may be noticed Pandit Banke Rai Nawal Goswami who comes from a family always noted for their eminence in Sanskrit learning: an ancestor of his family settled in Delhi about 200 years ago.

भौर इस वंश का संक्षेप से वृत्तात्त श्रीमान् सरलेपिलग्नि-फिन् साहिय ने भी अपनी किताब, पंजाब चोफस में अंकित किया है।

हमारे चरित्रनायक के पूज्य पिता श्रीमान् पं० विश्वेश्वर-नाथ नवल गोस्वामी जी प्रथम दिल्ली और रामपुर में अपने माता-मह पण्डित भवानीद्त्तजी के पास अध्ययन कियां जिसकि श्रीमान् नवाब रामपुर के राज परिदत थें। उसके अपगक्त-वाय: २० वर्ष पर्यन्त काशी और निद्या में श्रीमान् पण्डित काकाराम शास्त्री

#### सारखतवंशप्रदीप



महामहोपाच्याय पं. वांकेरायशास्त्री विद्यासागर, M. R. A. S., F. P. U.

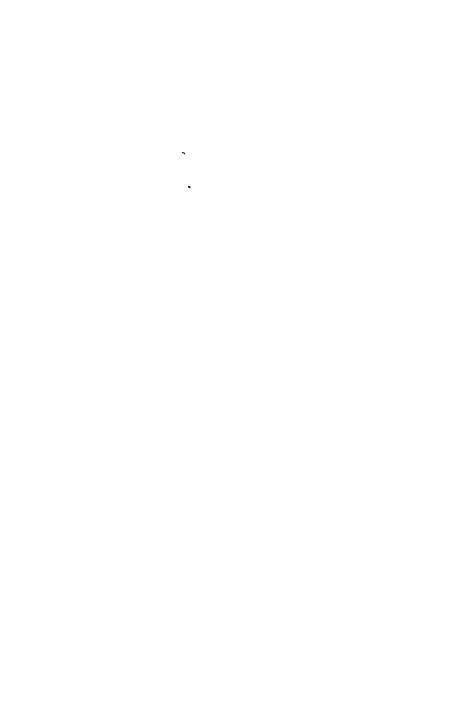

प्रभृति यहे २ विद्वानों के पाम शिक्षा पाई थी। जब यह दिलों में आये तब दिलों के सुवस्ति द्र र्दस राय छुआमल जी ने अपने यहां के दानाध्यक्ष का अधिकार दिया और राजा प्रजा देनों में इन का वहा आदर हुआ। क्यों कि वह केवल संस्कृत के एक शिक्षक और धुरन्वर विद्वान ही न थे, किन्तु वह देश और जाति के दिन साधन में बरावर लगे रहते थे, उन्हों ने अपने अनुमान से आगामी आवश्यकताओं का विचार कर समुद्रयात्रा, स्त्रीशिक्षा, रीति संशोधन आदि विपयों पर आज से ५० वर्ष पहिले वह पुस्तकें लिख दी थीं, जिन पर आज बोर आन्दोलन ही रहा है।

यधारत्नाकरसेतुः । कन्याध्ययन शङ्कानिराश्च । कन्या दुःत निवारण । दत्तकविवादान्धकार । पाखण्डिमुखमद्न । आदि २५ पुस्तकों हिन्दी, संस्कृत की वापने लिखी थीं जिन में से प्राय: पुस्तक देहली लिटरेरी सोसाइटी की तरफ से छापी जाकर सर्व -सामान्य में वितीर्ण हुई थीं और जिन के विषय में परमादरणीय पञ्जाब गवर्तमेन्द्र ने अनेक चिहियों गौर परवानों द्वारा प्रसन्नता प्रकट करते हुए उक पण्डित जी का धन्यवाद किया था। इन के . उद्योग से सन् १६६८ में यहां पहली संस्कृत स्कूल, स्थापन किया गया और बहु उस के मुख्याध्यापक बनाये गये जिस के कारण से संस्कृत और भाषा के प्रचार में उन्नति हुई और अन्त समय तक उसी स्कूछमें काम करते रहे। वही स्कूछ अब एङ्गछी संस्कृत जुवली हाई स्कूल के नामसे प्रसिद्ध है। देहली गवनमेन्ट कालिज में प्रथम में भागने ही संस्कृत का प्रारम्भ कराया था, गवनमेन्ट भाफ़द्दण्डिया की तरफ़ से जब संस्कृत की पुस्तकीं की तलाश का कार्य प्रारम्भ हुआ तर्व उन्होंने इसमें बड़ी सहायता की थी। उस पर मुख्याधिष्ठाता श्रीमान् डा॰ ब्यूलर ने अपनी काश्मीर रिपोर्ट में यह लिखा था। यूरून और मारतवर्ष के बड़े २ विद्वान् इन का परमादर करते थे और गृह विषयों पर इन से समाति छैने की इन के खान पर बाते थे। अदालतों में हिन्दू भर्म की न्यवसाएं ली जाती थीं और वह चीफ़कोट तक मानी जाती थीं। आप की प्राचीन छेख आदि के अन्वेषण का बहुत शौक था। ( आरका सीलोजी ) और सुप्रसिद्ध प्राचीन तत्ववेत्ता 'डाक्टर

ध्यूलर, डाक्टर माऊदाजी और आक्टर मगवान लाल इन्द्र जी प्राचान लेकों के विषय में प्रायः आप से सम्मित लिया करते थे, दिल्लों के पास से प्राप्त हुए कई संस्कृत शिला लेकों का अनुवाद करके आपने वेंगाल एसियाटिक सोसाइटी में मेजा था जी किं उस के जनरलों में मुद्दित हुआ था।

पञ्चाय में यूनीवर्सिटी स्थापन होने के पहिले जि। दिपाट-मैन्टल परंश्वापं हुआ करती थीं उन के साप पर्शक्षक नियत किये जाने थे। इन के कार्यों के उपलक्ष में गवनंमेन्ट ने ख़िलबत सनर्दें बार बाँद पारितोषिक देकर इन का मान बढ़ाया था। सन् १८७० के शाहनशाही देहलां द्रवार में आप निमन्दित किये गये थे।

, श्रीगोस्वामी ती अखन्त संग्ल प्रकृति और श्रीकृष्णवन्त्र जी के अनन्य भक्त थे। श्रीमद्भागवत में उन का परम अनुगग था। यद्यपि परम्परागत इन का श्री विष्णु स्वामी सम्प्रदाय था, परन्तु इन्होंने स्वयं श्रीवैतन्य सम्प्रदाय की दोक्षा प्रहण को थी।

हमारे चरित्रनायक का जन्म सम्वत् १६१६ वैशास कृष्णा ५ के। अपने मातोमह श्री पण्डित शिवलाल जी के यहां काशीपुर . में हुवाधा। टवर्षकी अवस्था में हिन्दी भाषाके लिखने पढ़ने का मामान्य सम्यास हो गया था। उस के उपरान्त आए अपने पुज्य पिता जी के पास संस्कृत और एक्को संस्कृत स्कूल में अग्रेज़ी पहने लगे १५ वर्ष की अवस्था में यहीपबीत संस्कार, श्रीर १८ वर्षकी भवसा में आपका विवाह हुआ। १६ वर्षकी अवस्था में श्री पितृचरण का स्वर्गवास हो गया। इस कारण से इन की काशी जाना पड़ा और चिरकार्छ प्रस्टंन्त चहाँ श्रीसहास-होपाध्याय राममिश्र शास्त्री जी मादि कई विद्वानों के पास अध्ययन किया आप की अभी दिल्ली आने की इच्छा नहीं थी, पग्नतु शिष्यवर्ग के बाग्रह से दिल्ली भाना पड़ा और उसी समय सर्वसामान्य की उपदेश करने के निर्मित्त उसी स्थान में कथा । वृचिनी प्रारम्भ की जहां कि इन के श्रीपितृचरण ने ३० वर्ष तक निगन्तर उपदेश किया था। स्थान पर विद्यार्थियों की भी उसी प्रकार पढ़ाना प्रारम्म किया। सन् १८८४ में गवर्तमेन्ट ने प्राचीन पुस्तकों की तलाश के काम पर नियत किया जिस की इन्हों ने ऐसी उत्तम रोति से किया कि जिस पर प्रसन्न होकर इन को दुग्यारी बनाने की रिपोर्ट करते हुवे यह शब्द लिखे गये, ( He is a best Sanskrit Scholer of Delki.) इस पर गवनंमेन्ट को ओर से द्रवारी की सनद प्रदान की गई और सन् १८८६ में गवनंमेन्ट हाई स्कूल के अध्यापक नियत किये गये।

सन् १६०३ के कीरोनेशन दग्धार में पञ्जात्र के समस्त ब्राह्मणों की ओर से जे। बाशीवोदातमक अभिनन्दन पत्र स्वरूक मेजा गया था उस कमेटी के आप मन्त्री नियत किये गये थे।

और सन् १६०३ के दिली दरवार पर जी। उसी प्रकार का अभिनन्दन पत्र समस्त भारतवर्ष के ब्राह्मणों की आंर से निवेदन किया गया था उस कमेटी के प्रेसीडेन्ट श्री १०८ श्रीमिथिलेश्वर महोदय और मन्त्री श्री गोस्वामी जी निर्वाचित हुवे थे।

सन् १६०७ में परममाननीया गवनमन्द ने आप की महीनं भहीपंध्याय की पन्त्री प्रदान कर आप का गीरवं बढ़ाया था। छन पर श्रीमान् कमिश्तर नाहिय महोन्य ने गोस्योमी जी की यथाई का पत्र लिखाथा। सन् १८०८ में पञ्जाबयूनीयसिंटी के फेली-वर और परीक्षक नियत किये गये और शव हिन्दी और संस्कृत की बीर्ड आफल्टेडांज़ के मेम्बर खुने गये हैं। आप के विद्यार्थी धूनीयसींटी की शास्त्री की परीक्षा में प्रविद्य होते रहते हैं। सन १६०६ में रोयलपित्याटिक सोसाइटी (राजकीय सभा) के मेम्बर नियत हुए। बार उसके उत्तान्त हिस्टोरिकिल सोसाइटी पञ्जाब के भा मेम्बर निर्वाचित हुए।

सरमे।नियर विलियम्स, डीक्टर पालड्यूसन, प्रामीसर सी॰ वेंडोल, प्रोफ्रेसर मेनायफ्र गादि अनेक यूक्त के प्रोफ्रेसरों ने स्थान पर प्रधार कर आपका गाँरव बढ़ाया था।

गधर्नमेगट पुरुजाव ने अपने खर्च से गोस्वामी जी का बि-

कायत मेजने का निश्चय किया था, परन्तु किसी कारण से आए न जासके।

सन् १६११ के दिल्ली द्रयार पर आपने पञ्जाय गयनंमेन्ट के के द्वारा निवेदन किया था कि जय हिन्दुखान की इस द्रयार का परमगौरच दिया जाता है तो इस महलमय शुभ अवसर पर हिन्दुओं की भी कुछ रीति काममें लाई जाय। यदि किसी कारण से यह अस्वीकार न हो सके तो भारतवर्ष के माननीय ब्राह्मणों स्नोर आचार्यों महोद्यों से आशीर्वाद ब्रह्मण किया जाय।

निश्चित होने के उपरान्त परमादरणीय श्रीमान् पञ्चाव के लेफ्टीनेस्ट गवर्नर महोदय ने इस कार्य के सम्पन्न करने के निमित्त एक कमिटी बनाई और उस के प्रेमीडेस्ट परममाननीय श्री १०८ महाराजा बहादुर दरमङ्का को आर मस्त्री श्री गोस्वामी जी की निर्माचित किया।

उसी कौर नेशन हिन्दू द्रावार आल इन्हिया प्रमेटी ने— हिन्दू प्रोसेशन-पूजन-हवन-प्रार्थना आदि द्रावार लम्बन्धी कार्य सम्पन्न किये, और तारीख १६ दिसम्बर कें। किंगम् किंग्प में श्री १०८ मिथिलेश्वर महोदय की अध्यक्षता में भागत वर्ष के पूज्यपाद आचार्य और माननीय महामहापाध्यायों ने श्री १०८ मारत संमाद और १०८ श्रीमती संमान्नी महोदया को आशीर्वाद दिया इसी लमय श्री गो स्वामी जी का बनाया हुआ राजभक्ति प्रकाश जो कि उन्हों ने श्रीमान् लाई मिन्टो महोदय की सम्मित से बनाया था, और दिल्ली का इतिहास और समस्त भागत वर्ष के हिन्दुओं की ओर से श्री गोस्वामी जी कृत परमादरपूर्वक आशी-वादात्मक पद्यावली श्री १०८ भारत संमाद महोदय की सेवा में समर्पण की गई, जिस को उन्हों ने हर्ष पूर्वक स्वीकार किया। आप दग्वार लोन इक्जवीशन कमेटी के भी प्राचीन पदर्शिनी के मेम्बर नियत किये गये थे। १३ तारीख की जब श्री१०८ महोदय यहां पधारे थे उस समय हमारे चित्रनायक ने एक आशीर्वा-दास्मक स्थीक पढ़ कर श्रीमान् की साशीर्वाद दिया था उस पर माननीय पक्षाय के श्रीमान् लाट साहब हारा श्री १०८ महोद्य ते भपनी प्रसन्ता प्रकट की थी।

आप बादशाही मेले की उस कमेटीके निरीक्षक हुएथे जिसमें द्रवार सम्बन्धी संस्कृत और हिन्दी कविनाएं आई थी इन सब कार्यों के उपलक्ष में पण्डित जी की दे। तमगे (पदक) दो सनदें और कई प्रसन्नता स्वक पत्र गवसंमेन्ट की ओर से दिये गये थे।

गो म्बामी जी के सदुपदेश से इनके मुख्य शिष्यों है इनके नाम पर सं० १६४३ में श्रीनवल प्रेम सभा म्यापन की ओरश्रीमग-घरवेम का प्रचार हिन्दी भाषा और संस्कृत की उन्नति-राजभाषि का प्रसार यह सभा के मुख्य उद्देश्य हैं। भारत वर्ष के अनेक तगरी मै इन की शाखा सभायें हैं इस सभा के आधीन एक विद्यालय सीर पुस्तकालय भी है जी कि उन्तिन के साथ काम कर रहे हैं। प्राय: ३५००० हज़ार पुस्तकों और कलैण्डर छपवाकर सभा विना मृल्य वितीर्ण कर चुकी है भारत वर्ष के अनेक विद्वानों का पदक (तम्गे ) उपाधियां और मान पहों से सन्मान किया है। दिल्ली से भापने ११ मील दक्षिण पर जगत् शसिद्ध कुतव में जी लाइस्तस्म है जिसे लोहे की कीली कहते हैं उस पर खुदे हुए इलांकों का अनुवाद संगमरमर के पत्थरों पर खुद्वा कर उस क पास लगवाया है। शीर दिल्ली से उत्तर में पहाड़ के ऊपर एक प्राचीन चरण चिन्ह की अन्वेपण करके उस का विष्णुपद होना सिद्ध किया है, जिस का कि बूसान्त पूर्वींक छोइस्तम्म पर खुदा हुआ है। हमारे चित्रनायक चिरकाल पर्यन्त उस चर्णाश्रम धर्म रक्षिणी समा के मन्त्री रहे जिस के कारण से श्री भारतधर्ममहा-मण्डल की वदी उन्नति हुई इसी कारण से उसे समय 'हिन्दी-बहुवासी' 'खैरख्वाह' कश्मीर आदि अनेक समाचार पन्नों ने इस सभा की श्रीमारतधर्ममहामण्डल की पोष्यित्री करकी लिखा था उसी समा के एक यहुत बड़े अधिवेशन में जिस में कि भारतवर्ष के यडे २ विद्वान् माननीय बाचार्य और बड़े २ सेठ साहुकार सुशोभित थे, भारत मार्चण्डगां छोक निवासी श्री गट्टलालजी महाराज बम्बई निवासी के इस्तकमलों से अपने पूज्य पिता श्री-विश्वेश्वरनाथजी महाराजके नाम पर पक पुस्तकालय खापन कराया

i

1

था दसीसमय दिलीके सुप्रसिद गईस रायपहादुग्ला गामकृष्णदास ज़ी ने उक्त पुस्तकालय के वास्ते एक विशाल कमरा यनवा दिया था उसी खान में अब वह पुस्तकालय प्यापित हैं और उस में संस्कृत-हिन्दी-चङ्गला-गुजरानी-उर्दू-अंग्रेज़ी आदि की ३००० तीन हज़ार पुस्तकें हैं इस से सर्वसामान्य का यहुन लांग प्राप्त हीता है।श्रीगोस्वामीजी ने दिली में मद्यमांस निवारणी सभा स्थापन की थी, इस कारण से लन्दन के भावकारी पत्र ने आप का नित्र और चरित्रं मुद्दित किया और पालींमेग्द के सुप्रसिद मेम्बर मि० केन साहित्र महोद्द्य और मि० विलसन साहित्र महोद्द्य आप का यहुन बादर करते थे और श्रीमहारानी विकटंगियाके जुवली महोदसव पर एक पदक श्रीगोस्वामी जी को मेजा था। आप बायुर्वेद यूनानी कालिज की कमेटी के दुस्टी हैं।

श्री पण्डित जी एक सुत्रसिद्ध महामहोपदेशक हैं और प्रायः भारतवर्ष के सभी त्रान्तों में भागके व्याख्यान होते गहते हैं। इसके उपलक्ष्य में अनेक सभाओं और राजाओं ने इन्द्रप्रध्यम्म, इन्द्रप्रस्थमूपण, भक्तिभूषण आदि की प्रतिष्ठी और पदक और क्रिकृत, प्रदान करके श्रीगोस्चमी जी का गौरप बढ़ाया है।

आपकी काश्मीर, अलवर और वाँकीपुर यात्रा को समय षहाँ के परमध्मीनष्ठ १०८ महाराजाओं ने श्रांगोस्वामी जा के अगवद्भक्ति के व्याख्यान परम प्रेम पूर्वक श्रवण किये थे जिस पर श्रीमहाराजा काश्मीर महोदय ने अपनी शुभ सम्मति प्रकट की थी।

सन् १६७१ के समापति चुने गये थे आप श्री १०८ परम माननीय महाराआधिराज बहादुर बद्धमान के ती आप राज्य प्रिएडत ही हैं और भारतवर्ष के प्रायः राजामहाराजाओं से आप का घिनष्ठ सम्बन्ध है ओर वह आपका परम आदर करते हैं आप परीक्षोत्तीर्ण संस्कृत के भनेक हिन्दी और संस्कृत के विद्यार्थियों की पदक और पुस्तकें प्रदान कर उनका उत्साह बढ़ाते रहते हैं।

परमादरणीयश्री १०८ श्री मिथिलेश्वर महोदयने सं०१६७१ 'में श्रीगोस्वामी जी के दरमंहा पधारने के समय मफ्ने यहाँ की अति प्रोचीन और परमाद्रणीय धीतपरीक्षीर्चीर्ण परीक्षा प्रदान कर श्रीगीस्वामी जो की प्रतिष्ठा बढ़ाई थी।

सं० १६७२ में निह्या की अति प्राचीन और माननीय बहु विदुध जननी सभा ने विद्यासागर की उपाधि प्रदान कर आए का गौरव बढ़ाया है।

आप प्रायः परमाद्रणीय श्री नायसराय महीद्यों की सेवा
मैं उपस्थित हो कर फल फूलें सहित उनको आशीर्वाद दे दिया
करते थे परन्तु आपकी अभिलापा थी कि किसी अवसर पर
दिख्ली के समस्त पण्डित मिल कर यह कार्य करें इस विषय का
हरेटएंटरी के समय उन्हेंं ने निवेदन किया, जिसे श्रीमान् वाय-सराय महोद्य ने पहुत पसन्द किया, किन्तु किसी कारण से
खेस समय वह कार्य सम्पन्न न हो सका परन्तु १२ नवस्वर की
श्रीमान् चीफ कमिश्नर साहिव ग्रहोद्य की स्था से पिएहर्तों का
एक डेपुटेशन श्रीमान् वायसराय महोद्य की सेवा में आशीर्वाद
देने के निमिन्त उपस्थित हुआ था और उसके अधिष्ठाता श्रीगोस्वामी जी थे।

हमारे चरित्र नायक ने शनेक पुस्तकें निर्माण की हैं और उनके। छपवा कर उनकी हज़ारों प्रतियां विना मूख्य वितीणं की हैं—

> श्री गङ्गा सिनि निर्णय—१०००० हजार, हिनेशानटू छायलटी—५००० हजार, राजभिक प्रकाश हिन्दी—२००० हजार, रजभिक प्रकाश इङ्गलिश— अनुवाद सहित—३३००० हजार, दिल्ला का हितहास—१००० हजार,

शीतला वेश विधि—२००१ ह्यार, मदामीमांसा— . षृटिश पुष्पाञ्चली—

इसारे चरित्र नायक सरल प्रकृति श्रीकृष्णचन्द्र महाराज के परम मक्त और ब्राह्मण सेवी हैं। श्रीमद्भागवत और ब्रज में भापका अत्यन्त अनुराग है, धर्प में एक दे। पार अध्यय प्रज का आनन्द लेते हैं, थार श्रीमद्भागधत का नित्य पाठ करते रहते हैं।



## सहासहोपाध्यायश्री पं॰हरनारायण जी शास्त्री विद्यासागर

आए पंच जातीय सारस्थत बाह्मण हैं। आपके पूर्व पुरुष भेरा जिला शाहपुर के निवासी थे। आपके पिता जी किसी कार्य्य वश बरेली में आकृत बसे थे। वहीं श्री युक्त शास्त्री जी का जन्म संवत् १६२७ कार्तिक कृष्ण १३- शुक्तवार ( २४ अक्टूबर १८७० ) की अपने माता-मह के यहां परेली में हुआ। आपके विता पं रामद्यालु गोस्वामी प्राचीत हंग के एक अच्छे मार्मिक पंडित थे। आप विष्णु स्वामी सम्बद्धाय के गोस्यामी थे। शास्त्री जी ने आरम्भिक शिक्षी अपने घर पर ही प्राप्त की । सप्तम वर्ष में आपका यहापचीत संस्कार हुआ इसके अनुस्तर चेदाऽध्ययन के साथ र व्याकरण और काव्य का अस्यास करते हुए १२ वर्ष की ही अयस्था में श्रीमद्मागवन बाँचने योग्य सुबोध पंडित हो गए थे। तदंऽनन्तर मधुरा के वेंद भाष्यकार पृष्डितं उद्यमकारादेव जी से आपने अष्टाध्यायी और महाभाष्य को अभ्यास किया। और विद्यासागीश एँ० गोविन्दराम जी शास्त्री के द्वारा न्याय और वेदान्त के अन्य पढ़े। इसी बीच में स्माओं व्याख्यान देना आरम्म किया और संस्कृत में अच्छी क-विता करनेलगे । १७ वप की अवस्था में आपके पिता जी का स्वर्ग-वास हुआ इत कारण शीव ही आपको पंजाब की परीक्षाओं में प्रथिष्ट होनाएड़ा । सं० १८६०में,आपने पंजाब यूनीवर्सिटीकी शोस्त्री परीक्षा पास की और अंग्रेजी में भी डिप्छोमा छिया इन दोनों परी क्षाओंमे आप यूनीवर्सिटीमें सर्व प्रथम रहे। तदनन्तर आपने काशी में जाकर महामहोपाध्याय ५० राम मिश्रशास्त्रीजीसे उचकोटि के त्रंथों का अध्ययन किया। इसी बीच में आपकी समस्या पूर्ति पर प्रसन्न होकर बंगाल की विद्वत् समिति ने 'काव्यानंद' की उपाधि से आएको मूचित किया। सन् १८६६ में आप हिन्दू कालेज दिल्ली

्र के संस्कृत प्रोफेलर नियत हुए। सन् १६०० में दिस्ली में भारत धर्मा यहा मंडल के अधियेशन में आपने "सदामं विजय" नाम का संस्कृत काल्य बनाकर पढ़ा। उसके उच्च पिचार और क्षोजस्विता आदि गुणों को देखकर तत्कालीन विद्वान् मोहित गुए भीर उस समय आपको स्वर्णपद्क सहित 'साहित्य भूषण' और 'महीपदेशक, फी उपाधियें दी गई। इसी समय से आपकी प्रतिमा का विशेष कप से विकाश हुआ और सनातन धर्मी जनता में और भी मान खह गया। उसके अनन्तर आपने सनातंत धर्मों के प्रचार कार्य में विशेष रूपसे मांग छिया। विशेषतः अप्रे जी पढ़ी हुई जनता के उत्तर आपं के स्वाख्यानीं का प्रभाव विशेष कंपसे पड़ने लगा। न्तन ११०१ में पञ्जाब यूनियंसिंटी ने आपको अपनी उन्दर्भ शी भी शंस्कृत परीक्षाओं का परीक्षक बनाया। अब तक भी आप परीक्षकं होते हैं। सन् १६०२में लंदनके दरवारमें आपकी कविता बड़े मान के साथ भेजी गई। सन् १६०३ में दिवंली दरबार में निम-नित्रत किये गए और उसी वर्ष पंगाल की पशियादिक सोसाइटी के मेम्बर निर्वाचित हुए। संयत् ११६३ में प्रयाग में माननीय र्पं॰ मदनमोहन मालवीय जोने अपनी सनारान धर्म्म महा सभा फै महाअधिवेशन में आपकी सादर निमन्दित किया। चंहां भी कापने ''सद्धम्मं त्रिवेणी नामक एक काव्य बना कर पढ़ा। दूर देशों से पधारे हुए एंडित गण आपकी भावमय रचना से प्रसन्त हुए और उन पर अपूर्ध प्रमाव पड़ा। संवत् १६६५ में 'ऋषिकुल' हरहार की स्थापना में आपने पड़ा भारी भाग लिया और उसके शिक्षा समितिके मन्द्री पदका मार ब्रहण कर प्रायः दश वर्ष तक कार्यं किया-अब कार उसके समापति हैं। सन् १६१० में ज्यात्यान वाचरपति पं॰ सीनदयालु जीके परामर्श से महोपदशकों की स्वत्व रक्षा घर्मा प्रचार दार्थ्यकी नियम बद्धता और राज सकि प्रचार आदि उद्देश्यों को लक्ष्य कर आपने एक 'भारतीय

महोपदेशक समिति' स्यापित की और हरहार के प्रथम शश्चिमन में गाप उसके मन्त्री निर्वाचित हुए। सन् १६२१ में दरवार में समय जो मधिताएं आईं थीं उन को जांच करने के लिये षावशाही मेळा क्रमेटी ये वापको निरोक्षक नियत किया और उस साल भाप दरवार में भी लाद्र निमन्त्रित किये गए। द्रवार के दिन ही मारत सरकारने अप को 'महामहोपाध्याय' की उपाधि से मलंकत किया। उनी समय १६ दिसम्बर १६११ की भारत के जो धार्मिक नेता बादशादी कीना में श्रीमान सम्राट् जार्ज पञ्चम महोदय और सम्राजी क्वोन मेरी महारागी की जाशीवांद देने को उपस्थित हुए थे उसमें भी भाग सम्मिछित हुए थे। उस उपलक्ष में श्रीमान् सम्राट् महोदयने 'सनद' के स्यहपमें घन्ययाद का पत्र चंत्रावको लेक्टोनैन्ट गवर्नर साहेब की मारक्त बाव के पास मेजा था। सन् १६९२ में आप लंदन की गयल एशिया-टिक सोसाइटोफे मेम्बर निर्वाचित हुए। अनन्तर बंगाल नवद्वीप की 'विद्वाध जननी सभा' ने 'विद्यासागर' की उपाधि से आव-की विभूपित किया। सन् १६१६ में पंजाय यूनिवर्सिटी की Oriantal Faculty के मेम्बर नियत किये गये। महा मण्डलः के पिछले अधिवेशन में आपको 'महामहीपदेशक' और 'साहित्य रत्नाकर' की उपाधियें स्वर्ण पदक सहित प्राप्त हुई' । जाप हे अक्टिल भारत वर्षीय सनातन धर्म महासम्मेलन में बदा भाग, सिया और राहीर के तृतीय अधिवेशन में 'सदमं डिहिम वामक काय बना कर पढ़ा जिससे चिद्वन्मडली और सर्च साधारणः कीगों पर बड़ा प्रमात्र पढ़ा। उस समय उपस्थित महाराजा काश्मीर और दरमंगा नरेश आपके काव्य गुरुक पर यहे ही आर्नान्दत हुये।

इसके अतिरिक्त आएने यथा समय चहुतसी कविदाएं लिखीं हैं। आप समस्या पृत्तिं भी चड़ी स्फूर्त्तिं के साथ करते हैं। आ-पने हिन्दी भाषामें भो 'गङ्गा मदत्व' 'राजभिक्त' आदि कई पुस्तकें लिली हैं। आप संस्कृत साहित्य के अपूर्व पंडित हैं और अप आपको प्रवृत्ति वेदान्त की और अधिक होगई है। श्रीमान एहाराना बहादुर दरमंगा नरेश ने अपने दुराजकुमारों के यहापवीत महोत्सव पर जब आपको सादर निर्मान्त्रत कियाधा उस समय आपने कितने ही महामहोपध्यायों और मिखिला की विशिष्ट चिद्धन्मग्डली के स-मक्ष अपनी विद्यता और प्रतिभाशालिता का परिचय कविताकलाप के द्वारा सभा में दिया था उसपर महाराज बहादुर दरभङ्गा नरेश ने प्रतिष्ठ होकर एक विशिष्ट दरबार करके आपको अग्ने यहां का संबंधिय सानस्वरूप "धीत वस्त्र युगुल से" अलंकुत किया।

सनातनधामी होने पर भी आपको किसी मत से हैं प नहीं हैं अतः प्रत्येक मतके छोग आपका आदर समान भाव से करते हुये अदा की हृष्टि से देखते हैं भाप राजा और प्रजा दोनों के प्रीत माजन हैं। भारत वर्षमें आप संस्कृतके एक उच्च श्रेणी के चिद्वान गाने जाते हैं।

पुराखों पर सापकी अत्यंत श्रद्धा है। आपका सिद्धांत हैं कि
पुराखों के बिना पढ़े कोई पंडित हो ही नहीं सकता। आपने २९ वर्ष के
लिये दिस्त्री में पुराण महायश आरंभ किया है जिसे १६ वर्ष हो
चुके हैं जिसमें आपने प्रण किया है कि १८ पुराण—महाभारत—
याहमीकीय रामायण के और योग विशिष्ट इन २१ ग्रन्थों को एक
आसन पर वांचकर निर्लोग भाव से, लोगों को, श्रष्टण करादेना १
अव भी अपका यह अनुप्रान नियम पूर्वक, चलता हैं आप मंत्र शास्त्र,
के अपूर्व विद्वान हैं और उसमें आपकी विशेष श्रद्धा है।

इतने विशिष्ट गुण सम्पन्न विद्वान होने पर भी आए में गर्व का छेश नहीं है। जो कोई आप से एक बार मिल लेता है वह सदा के लिये आप का प्रेमी बन जाता है। परमात्मा ऐसे सुशील-सन्बरिश एवं सनातनधम्म के दृढ्यती विद्वान को दीर्घायु और यशस्ती करे यही प्रार्थना है।

लेखक-रामखङ्ग कौशल्य । . . . .





भारतरत पण्डित गद्द्लाल वेदान्तपञ्चानन.

# भारतरत्न पं गहू छाल जो वेदान्त पञ्चानन

मुख्दं में आपने वड़ा भारी पुस्तकालय स्थापन किया है, जो कि सम्प्रति एक पञ्चायत के आधीन है। आप जनमान्य ये शीर आने समय के सपूत्रे विद्वान् थे। वेदान्तमें आपने कई प्रन्य लिखे है।

# श्रीमान् पं विद्यारत्नजी पाराश्रर

### सम्पादक बाह्मण समाचार लाहीर ।

इनका जन्म ४ माघ सं० १८४२ वि० को राहों जिला जालंबर में गर्ग गोत्री सारखत झालाणों के एक उच्च पाराहार बंश में हुना।

थापके पूर्व पुरुष श्रीमान् पं० शात्माराम जी सपने समय के एक प्रसिद्ध वैद्यराज थी, सीर पहले अपने पैनृक ग्राप जनोहा में निवास फरते थे, रोग चिकित्सा में मायमे महा बनुनवी तथा कुशल इस्त होने की प्रसिद्धना सुनकर राहों के एक धनवान लत्रो ने अपने पुत्र की चिकित्सा के लिये एंटजी की बुलाया, और उसके आरोज्य हो जाने पर पंडित जो की छनजना पूर्वक एक बड़ा और पका मकान पुरस्कार इनसे दिया और यह साप्रह विनयकी कि आप राहाँ हीमें आफर चिकित्सा आरम्भ करें। वैद्यराज ने इस प्रार्थना को सहर्प स्तीकार किया, और कुटुस्व को गहाँ छै बावे । वैद्यराज कुछ यो-गाम्यास भी करते थें, और भावने अवने शरीर त्याग का समाचार कई दिन पहले दे दिया था वैद्यराज जी के चार पुत्र थे, जिन में से केवल पं७ गडज्राम शीरपं० राधारामकावंश वार्गे चला, क्योंकिपं० नयनसुख बिना सन्तान थे और एंश्छड्जूशम के केवल एक पुत् हुया जो विना सन्तान ही खर्ग वास हुवा । इनः में पंठ राधाराम जो अपने पिता की तरह योग्य चिकित्सक हुवे, और पं० गर्ज्ञूराम अपनी दुकान के काम में पड़गये। पं० राधाराम जी के पश्चान् पं० गोविंदराम जो का युवाषस्या में ही स्वगंबास होगया शीर घर का भार पं॰ गोविन्द्राम जी के पुत्र पं॰ काशीराम जी के

सिर पर छोटो सी आयु में ही आ पड़ा। जिसे आपने यड़ी योग्यता से सम्भाला और महाजनों की एक पोठशाला खोलवर उसे ऐसी उत्तम रीति से चलाया, कि शीध नगर में सर्व प्रिय होगये। उनके स्वर्गधास की २५ वर्ष योग जाने पर आज भी गाहों नगर में जितने पुराने दुकानदार तथा मुनोम हैं यह पं० काशीराम जी का शिष्य होने का अभिमान करते हैं, और माहर उनका नाम स्मरण करते हैं

पंश्व काशीराम जी के सुपुत्र पंश्व जगन्नाथ जी का जन्म संवत् १८२१ विश्व में हुआ था। बापने अंग्रेजी फारसी में थोग्यता प्राप्त करके डांकजाने में नीकरी प्राप्त की और अब लाप ३० वर्ष की नीकरी के प्रधात् शीव्र ही पेन्शन सेने वासे हैं। पंश्विद्यारत्न पाराशर जी इन ही पंश्वगक्षाथ जी के सुपुत्र हैं।

आपको बालपन से ही जाती सेया और देश हित की लंग हैं। अभी आप चौथी पांचवीं श्रेगीमें ही पढते थे, कि समाचार पह पदने की ओर आप की रुचि हो गई, जी यदते र एक दो वर्ष में निवन्ध लिखने के उप में परिवर्तित हो गई, और अन्त को इतनी बढ़ी कि सन् १६०२ में ।हावा हाईस्कृल जालन्घर से मिडिल पास करते ही आपने "सफीर पंजाय" नाम का एक एक उर्दू पाझिक पत्र जालन्धर से निकाल दिया। जिस में अनिमहता के कारण भाप को आठ नी मास में ही कई सी रुपया घाटा अरना पडा। सदुपरान्त भाष के पिता जी ने आप को आगे पढ़ने के लिये अन्सीध किया। बार्वने भी स्वीकार कर छिया, और स्कूल में प्रविष्ट होगये। किन्त पढाई में बहुत कठिन परिश्रम करने के कारण रोग शय्या माइद हो गये और ऐसे रोग में फंसे, कि निरोग होने पर भी ' डाक्टरों ने मार्ग पढ़ने की बाहानदी, और प्राणों का भय बतलाया हाबार आप को फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पिता जी के यतन से भाप को डाकखाने में नौक्री भी मिलती थी, किन्तु आरम्भ से ही, खतन्त्र प्रिय होने के कारण आपने उसे खोकार न किया और जाती सेवा का शुभ कार्य करने समें।



पं ० विद्यारत्न पाराश्चर. सम्पादक—त्राह्मण् समाचार लाहोर ।

१६०३ से १६११ तक आपने जाति सेवा के साथ ही साथ कई स्थानों पर लेखक तथा अध्यापक का कार्य्य भी किया।

कई स्थानों पर पाठशालायें तथा स्कूल स्थापित कराये । इन न स्कूलों में से एक पठानकोट (जिला गुरदासपुर) का आय्यं मिहिल स्कूल भी था, जिस को आपने १६११ में प्राइमरी स्कूल के क्य से स्थापित करके केचल दस मास में ही मिडल स्कूल के दर्जे पर पहुंचा दिया। जालन्धर शहर की सनातन धर्म हिन्दी पाठशाला गौर नुरमहल जिला जालन्धर के आर्य्य मिडिल स्कूल की स्थापना में भी आप का ही हाथ था।

सन् १६१२ में पं॰ विद्यारत्न जी ने पठानकोट आर्य स्कूछ के मुस्याध्यापक पद से त्याग पत्र|दंकर रावलविंडी के "ब्राह्मण गजट" का सम्पादन किया और जब रावलपिंडी का गजट"थीर लाहौर का "ब्राह्मण्"बन्द हो गये, रावलिंद्री और फिर जालन्घर से अपना साप्ताहिक पत्र ''न्यास"जारी करके जातीय सेवा आरम्म की इन्हीं दिनों में आपने"ब्राह्मण जाति की सेवाके लिये पक"ब्राह्मण दायरे-कटरी" जिसमें भारत वर्ष की समस्त ब्राह्मण समागी, महास-मामों भीर संस्थानों का वर्ण नथा भीर एक दर्जन ब्राह्मण जाती उप-योगी दे कर प्रकाशित किये। "व्यास" १० महीना चलकर फिर बंद हो गया, और इायरेक्टरी तथा दें कर का प्रचार भी कुछ आशा धर्मक न हुआ। सारांश यह कि इन सब कामों में आएकी दो सह-स्न के लगभग घाटा रहा किन्तु आपको जाति सेवा की लग्न पेसी है कि इतने पर भी अ।पने साहस न हारा, मार्च १६१६ से छाहीर आकर उर्दू "ब्राह्मण समाचार" जारी कर दिया, और "ज्यास" के ब्राहकों को यह पत्र मुफ्त देकर, उनका शेव चंदा अदाकर दिया। उस समय से आप अपने उर्द "क्राह्मण समाचार" हारा ब्राह्मण जाती की जो सेवा कर रहे हैं, वह पांचालस्य उर्दू पढ़े हुए ब्राह्मण सजनों से छिपी नहीं।

यहे हवं की बात है, कि इस वर्ष पंजाब द्वाह्मण महा सम्मेलन ने "ब्राह्मण समाचार" को सेवा से प्रम्ता टोकर अपने १४ वें प्रस्ताव में उसकी प्रशंसा की। बीर आर्थि क सहाबताकी प्रतिज्ञाको। पं० जी को आरंम से ही चिकित्सा का भी वड़ा शोक है, बीर इस विषय पर पुस्तकों को प्रायः देखते रहते हैं। बापने वायोथे पी Biotherapy आयुर्वि ज्ञानकी उच्च उपाधियां M.S.B. और P.S.B अर्थात् मास्टर आफ साई स ऑफ बायोथे पी और डायटर आफ साई स ऑफ बायोथे पी की प्राप्त की है आजकल होम्योपेधी Homeopydthy की पुस्तकों का अवलोकन कर रहे हैं। और आशा है इस विद्या में सफलता प्राप्त करेंगे।



Kavi Kinod, Vaidyabhushan,
PT. THAKUR DATTA SHARUA VAIDAA,
PROPRIETOR,
"AMRITDHARA' & "CESHOPKARAK".

Lahore.

କ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଶ ବ୍ରତ୍ତ ଓ ଓଡ଼ିଶ ଅନ୍ତ ଓ ଓଡ଼ିଶ ଅନ୍ତ ଓ ଓଡ଼ିଶ ଅନ୍ତ ଓଡ଼ିଶ ପ୍ରତ୍ତ ଓଡ଼ିଶ



بترنة كالردت ننرما ومروه الريث إرالاس

અમૃતધારાના આવિષ્કાર કર્તા, શ્રીમાન પંડિત ઠાકુરદત્તજી શરમ્યા વૈદ્ય

\* पं • ठाकुरदत्त शस्सी वैद्य \*



# कविविनोद पं० डाकुरदत्त शम्मी वैद्य।

-----:

पं० ठाकुरदत्त शर्मा जी वैद्य सन् १८८० में उत्पन्न हुए और बलहरुवाल में प्राईमरी तक शिक्षा पाई, एक दिन स्वयम् खुप चाप घर से निकल कर ख़ालका कालेज स्कूल अमृतसर में जा कर प्रविष्ठ हुए, कुछ दिन पीछे इनके पिताकी का पता लगा, और बहु वहाँ जाकर इन्हें घर पर वापिल लेगए, थाड़े दिनों पक्षात् यह अपनी बडी भगिनी का लेने के वहाने से गए. आर रक्तल में प्रचिष्ट होकर पढ़ना आरम्भ किया, अब की बार पिता जी ने भी इस बात की स्वीकार कर लिया। अब यह चीथी श्रेणी में प्रसिष्ट हुए, और जितनी अग्रेज़ी आवश्यक थी वह एक मासमें प्राप्त करके ५ वीं श्रेणी में प्रविष्ट हुए, स्कूल वदल गया, और यह असृतक्षर हिन्दूसभा हाईम्कूलमें चले बाए. इन्द्रेन्स इसी जगह पास किया, संस्कृत की इच्छा था। अतः मिहिल से ही हिन्दी और संन्कृत की श्रेणी की परीक्षा में प्रथम रहे, मिडिल की परीक्षा में वर्जाका प्राप्त क्रिया, और इन्ट्रेन्स की परीक्षा में वजीका पाते रहे, लाई।र में एफ. ए. के भीतर १ वर्ष पढ़ा, परन्तु इस समय तक चिकि-त्सा विद्या की इतनी किंच बढ़ी कि वर्जाफा त्याग कर वापिन शागए, स्कुलों के भीतर जा विद्यार्थियों का दुर्व्यसन लग जाते हैं. उन सब से बचे रहे। बारडिङ्ग के अध्यक्ष पं० माधीदास जी इनका पुत्रवत् समझते थे, शार इनकी प्रत्येक वात स्वीकार करते थे. परिश्रमी इतने थे कि जब परीक्षा का नमय आता तो ६ बजे शाम की साकर ६ वर्ज रात्रि की उठ बैठते, और सारी रात पढ़ते रहते. योग्यता की यह दशा थी कि जिस श्रेणी में पढ़ते थे उसके विद्यार्थियों की पढ़ाते थे। हिसाब में इतने प्रवीण थे कि जब मिडिल में थे तो इन्टेन्स के विद्यार्थी प्रश्न पूछने आया करते थे। लोग समझते थे कि ठाकुरदस एम. ए. होगा, परन्तु ईश्वर की कुछ और ही स्वीकार था, अभी ७ वीं श्रेणी में थे कि चिकित्सा का प्रेम हो गया, योरडिंग के सामने ही एक छा॰ देवीदास नामी इफीम रहते थे, उनसे चिकित्सा सीखने छगे, औपधियों का

इतना प्रेम होगया कि कारा २ दिन नंक्यासियों के पीछे रहते थे, जर्रों सुन पाते कि असुक जगह एक मनुष्य उत्तम येगा जानने बाला है, वहां तुरन्त पहुँचने थे, म्कुल में एक मनाइ प्रति मास अनुपत्तिन नहने लगे, परन्तु निल पर भी श्रेणों में प्रथम रहने। डा० गुलामहुसैन की पुस्तकों ने इनकी बहुत नहायना दी. यह प्रेम दिन प्रति दिन बढ़ना गया, शांन्तम एक. ए. में एक वर्ष पढ़ कर उनको छोड़ना ही पदा, बाबा बिष्णुदान स्थर्गवासी से खिकिन स्सा पढ़ना आरम्भ किया, और शीध ही समाप्त करके उनसे चिकित्सा करने की आहा ली। फिर पंच जगत्राम राज्य वैद्य 'अस्तू के पास जाकर कुछ असुभृत योग प्राप्त किया।

पं ठाकु ग्रद्ध शर्मा जी के मन में चिकित्सा करने की इच्छा हुई, परन्तु इनके पिता जी अन्य हकी में की तुलना में इसकी तुल्छ समझते थे इन लिये दुकान चीलने के। पक पैसा देने की उद्यत न हुए, वह नैकिरों को उत्तम ममझते थे, अत्यय विषय हो कर यह लाहीर चले आए। रेलवे दफतर में १५ मासिक पर नीकर होगए, परन्तु साथ ही मकान के नीचे नाय प्रानः चिकित्नार्थ वैठना आग्र्म किया। फिर एक नमा में २५ मासिक चेतन पर नैकिरों होंगई, यह व्यान घर के समीप था, रात दिन कार्थ में प्रवृत्त रहते, अर्थात् गत्रि की औपि बनाते, और दिन की रागियों की देखने, और फिर इफतन का काम भी करते। एक उर्दू वैद्यक पत्र निकालने का विद्यापन दिया, उर्दू देशीपकारक सन् १६०४ ईस्वी में पहिले पाक्षिक निकाल, पक्षात् सन् १६०५ में साप्ताहिक होगया।

इस नमय तक २४९ से विश्व वैद्यक पुस्तकें लिख चुके हैं। मास मई सन् १६११ से बहुत से श्रीमानों के निवेदन पर इन्हों ने पाक्षिक हिन्दी देशोपकार्य नामक वैद्यक पत्र प्रारम्भ किया है।

वैद्यक में इन की योग्यता की देख कर श्रीकविराज विजय रक्षतेन महानहोपाध्याय करू कत्ता जैसे वैद्यासाय ने इनको कवि-विनाद की उपाधि दी। सन् १६०६ में एक युनानी हकी मकी नीकर रख कर युनानी चिकित्सा भी जीवा, और युनानी चिकित्सा के सुयोग्य आन् चार्य हकी म मुहम्मद अजमल खां हाज़ी कुल मुहंक ने इनको प्रशंला पत्र दिया। इन्हों ने सन् १६०७ ईम्बो में एक डाक्टर को रख कर डाक्टरों के आवश्यक सिद्धान्तों, और अनाटोमी को पढ़ा।

लाहीर में शब्द्धानं अनिस्वा, यौर आयुर्वेद हिनकारी समा स्थापित करने का उद्योग इन्हों से आगम्म हुआ, जहां काई धैयक सभा होती हैं, घहाँ अध्यय पहुंचने हैं। लेख और मापण में सम जगह आयुर्वेदेश्वित का ध्यान रहता है। ब्राह्मण समा लाहीर की स्थापना में इन का सब से अधिक पुरुषार्थ था।

संन् १६१० को निष्यिल भारतवर्षीय ब्राह्मण संभा जी श्रीमान् मदाराजा साहिव बहादु दरभङ्गा के सभापतित्व में हुई, वह इन्हों के उद्योगों का फल था। बाप ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा पश्चीय के मन्त्री हैं। इस को स्थापना में भी बाप ही का विशेष हाथ हैं। बाप ब्राह्मण सभा के प्रधान हैं। और लायलपुर की पञ्चाय ब्राह्मण कान्क्रेन्स के भी बाप समापनि हुने थे। ईएवर से प्रार्थना है कि इन की चिरायु करें।

# सारस्वतवंशभूषण श्रीयुत पं० रामस्वरूप जी श्रम्मां M. R. A. S.

साप के पिता पण्डित केदारनाथ जी अग्वाल। A. S. स्कुल में अध्यापक थे। आप का ग्रुम जन्म २४ दिसम्बर १८६५ को हुआ।

अम्बोला भार्य्य स्कूल से पञ्जाव मैद्रिक्यूलेशनपास किया फिर प्राईवेट सुम्बई, मैट्रिक, तथा कैम्ब्रज का एक भाग पास किया । हिन्दु कालिज देहली सन् १६१३ में एफ० ए० कारके १६१५ तक दो वर्ष डी० ए० बी० कालिज में बी०ए० में पढते गहे. परन्तु परीक्षा न दे सके । १६१५ अक्टूबर में २० वर्ष की अवस्था # Asiatic Society of Bengal Calcutta and Royal Asiatic Society London के Member चुने गये।स्नीशिक्षा सम्बन्धी कार्यी में अति प्रेम रखने के कारण १६१५ में Indian Womens, University की Senate की Fellowship के क्रिये नाम उपस्थित किया गया। १६१६ जून में लन्दन की सुर्पन सिद्ध विद्वद्व समिति Philological Society के Member चने गये—( सब से पहला भारतीय Member होने का मान आप दी को मिला) इसी वर्ष में बहुत सी Literay Activities के कारण Royal Society of Arts, London की Fellowship और Aciatic Society of Japan की Honorary Membership के लिये आप की सिफारिश हुई। और Royal · Asiatic Society of Ceylon के सभ्य बनाये गये। इसी वर्ष में Biotherapical University कालिज से Doctor of Neo-Rio-therauptics की Honor उपाधि मिली, और कालेज के Delegate तथा Senate के Member बनाये गये। कुछ समय एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल में बाङ्गल भाषाध्यापक ं रहने के पश्चात् ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम हरिद्वारके कालिज विभाग में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे।

जुन १६१६ में 'ब्राह्मण सभा' अस्वाला के Secretary निर्वाचिन हुये थे, आप अंग्रेज़ी, संस्कृत तथा Latin भाषा भली भांति जानने के अतिरिक्त और भी कई देशी भाषाएं जानने हैं, संस्कृत और हिन्दी भाषा की उन्नति में ब्रेम है और यह सदैव आप की हितीय भाषा है रही । के बी संस्कृत सीसाइटी असृतसर के Vice-President भी रहे हैं।

### श्रीयुत डाक्टर पं॰ प्रभुदत्त जी शास्त्री M.A.P.H.D.

श्रीयुत पं॰ गणेशदत्तजी शास्त्री के नाप पुत्र हैं, नाप M. A. B. T. आदि कई परीक्षा उचीणं कर गवर्मेण्ट से छात्रवृत्ति पाकर यूरोप गये थे। कई वर्ष वृद्दां रहे। आपने 'माया' एक पुत्तक िल्ली थी जिस के कारणे नाप की 1'. H. D. की उपाध्य मिली। नाप बड़े विद्वान तथा कई मापाएं जानते हैं नाप का निवास स्थान छाहीर है। बाप ओरियण्टल कालिज लाहीर, ऑर पिटयाला महेन्द्रकालिज के शिंसिपल रहे हैं तथा अलवरं के प्राक्ष्वेट सेकेटरी भी रह खुके हैं। हमें खेद है समय पर आप का विशेष वृत्तान्त न मिलने के कारण हम नहीं दे सकते।



## सारखन कुलदीपिका श्रीमती परिदृता द्रीपदी देवी शास्त्रिणी ।

**--:**☆:---

इनका अनमस्थान ग्राम शांकर जिला जालन्धर तहसील नकोद्र मे हैं। गिया का नाम पिएडन मेलाक्म शास्त्री और मारस्वत गीवयन्स । उसी शांफर नगरमें सम्यत् १६५४ विकाशिय मास श्रावण १० विधि में पुत्री ट्रीपदी का जन्म सार्थकाल के समय में हुआ। इस पुत्री के पैदा हीने से घर में बहुत खुशी हुई पर्नों कि यह अपने बड़े माता शान्तिस्वरूप की पहिलो ही बहिन भी। रनके पिता के बड़े भाता स्वर्गचामी पण्डित साहिष्ठाम की पत्नी श्रीमती परमेश्वरी देवी का इस पुत्रों से बहुत ही प्यार हो गया। इसकी माता के स्तनों में दूध नहीं था ईश्वरीय नियम के कारण मोहबश परमेश्वरी देवी के दूध इनर आया। डेढ़ वर्ष की अवस्था के वाद नी वर्ष तक इस देवी का पालन इसी ने किया। इस सयम देवी नी वर्ष की होगई तब पिता शाँकर में शाकर एक गवन्में पट पुत्री पाठशाला खुलवाई और उसी में इस कत्या की प्रवेश करके गुरुकुल कांगड़ी के। वापिस चले गये, परन्तु पाठशासा की. शिथिलता देख कर कुछ महींने के बाद अपने बड़े भाई की पुत्र नन्दलाल का भेज कर वहाँ पर ही बुला लिया वहाँ एक छोटी सी पाठशाला गुरुकुल के अध्यापक अध्या अधिष्ठाताओं की लड़कियों के पढ़ाने के लिये इन्हें ने पहिले ही बना रक्ती थी। इस पाठशाला के अध्यापक लांग ही खाली घण्टों में पढ़ाया करते थे। लग मग एक वर्ष इस पाउशाला में पुर्ता झाँपदी आर्य भाषा सस्कृत तथा गणित पढ़ती रही। इस की तीव बुद्धि और परिश्रम शोलता का देख कर इसे उच शिक्षा देने का विचार निश्चित किया जिस के लिये गुरुकुल छोड़ कर अध्यापक का काम करना स्वीकार किया इस समय पुत्री द्वीपदी की आयु लग भग दश वर्ष की थी।

गुरुकुल से आकर इसे कन्या महाविद्यालय की चतुर्थ श्रेगी में अविष्ट कराया। भीर थोड़े ही महींनों में इस ने चतुर्य- श्रेगी की पढ़ाई समाप्त करली फिर पश्चम में दां श्रेणियां अर्थात् पञ्चम तथा पष्ट की पढ़ाई करने लग पढ़ी बार उस में भी यह रक्षीण हागई। तुनाय चय में इन ने सप्तम बार अप्टम श्रेणियां की पढ़ाई को बार उसीण होगई। नवम में जब यह हुई उस समय १०म श्रेणी की लड़िक्यां ने प्राप्त परीक्षा की तैयारी अ रम्म करदी बार नवम ने भी इसी प्रकार किया। परीक्षा में उसीण होकर यह देवी विद्यालय की एकादश श्रणी में हो गई। विद्यालय की स्नादश श्रणी में हो गई। विद्यालय की स्नातिका अर्थात् हादश श्रेणी पाम करके इस पुत्री को घर में शास्त्री की तैयारी कराने लगे बार दो सालों में अर्थात् अप्रेल १६१६ की यह देवी ३३० नम्बर लेकर शास्त्री. परीक्षा में उसीण हुई उस समय इस की आयु १८ वर्ष की थी। इस की न्याय में अधिक प्रेम हैं। गणित भी भली प्रकार जानती हैं।

## गौड़ों का द्वितीय भेद कान्यकुञ्ज।

一类;0:类—

'कान्यकुरत देश का नाम है। कान्यकुरत नगरी बहुत प्राचीन थी। जा अब कन्नीज प्रसिद्ध है, कभी यह भारतवर्ष की राजधानी थी। बारमीकी रामायण में लिखा है—

कन्याकुव्जाभवन्त्यत्र कान्यकुब्जस्ततोऽभवत् । देशोऽयंकान्यकुब्जाख्यः सदाब्रह्मिचेवितः ॥ ॥० २१० वा० स० ३३.

कम्या जहाँ कुवड़ी हुई इसी से इस देश का नाम कान्य-कुटज पड़ा। इसी देश में निवास के कारण ब्राह्मणों का नाम कान्यकुटज ब्राह्मण होगया। अब यह जाति यू० पी० और अन्य देशों में भी हैं। यह जाति भी ब्राचीन है। इस जाति का विभाग ५ श्रणी में है— १ कान्यकुटन, २ सर्यूपारी, ३ जिहीतिया, ४ सनाड्य, ५ बैङ्गार्छा फान्यकुटन ।

#### १ कान्यकुञ्ज ।

---:#:#-<del>---</del>

यह शाहजांपुर, कामपुर, पीलीभीत, फतेपुर, हमीरपुर, इटावा, शादि सानों में विशेषकर हैं।

#### गोत्र।

--:0:--

गौतम, शांडिस्य, भारद्वाज, उपमन्यु, काश्यप, कास्तिप गगं हैं। नोचे गोत्र शास्पद् शीर प्रवर्शे की पूरी मूनी दी जाती है—

|                         |                  | <u> مدينه ويناه</u>                                                                                  | 25-                                                         |                                   | ŷ.                                                                                                  |                             |
|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| [                       |                  |                                                                                                      | शेतिवृत्ता                                                  | [ ]                               |                                                                                                     | 3                           |
| न ।                     | आस्पढ़ ( शासन )। | १ मित्र, २ हुवे, ३ अन्तिहोत्री,<br>१ तिवारी, १ दीक्षित, ३ अवस्ती, ४ मित्र, ५<br>हुवे, ६ अग्निहोत्री. | १ मिअ, २ दीसित, ३ मुक्त, ८ मनस्यी, ५<br>तियारी, ६ उपाध्याय, | १ शुक्त, २ मिथ्र, ३ अवसी, ४ द्वे, | १ बाजपेयी, २ भवस्यी, ३ मिश्र, ४ दीक्षित, ५<br>त्रिवेदी, ६ दूरे, ७ समिहात्री, ८ पाठक, ६<br>सपाध्याय, | १ शुक्त, २ पांडे, ३ तिवारी, |
| उत्तम श्रेणी के गोत्र । | प्रवर् ।         | काखायन, विश्वमित्र, किलक,<br>कश्यव, मसित, देवल,                                                      | ग्रांडिंह्य, मस्तिन, देवळ,                                  | संकृत, फिल, सांख्यायन,            | उपमन्यु, वस्तिष्ट, याजवल्क्य,                                                                       | भारद्वाज, अंगीरा, बृहरूपति, |
| - 7                     | गोत्र।           | १ कास्यायन,<br>२ कऱ्यप,                                                                              | त्रे साँडित्य,                                              | ४ साँकत,                          | ५ डपमन्तु,                                                                                          | ६ मारहाज,                   |

ī

| इर                 | -                                                                                     | -                                                                                           | इंचगींड कां                           | न्यकुरु                               | त सेद्                                                                                   | Ĭ.                                                          |                                                                                        |                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | गम, अभिरम, बार्षस्वस्य, भाग्याम, । १ वांचे, २ मिश्र, ३ निमारा, ध हुने ५ वाडफ,<br>सीनम | र परि, व मित्र, ब हुने भ अग्नितोत्री, ५ मध्य, १ युक्त, व नीश्य, व गाँहे, ध निमानी, ५ गित्र, |                                       | 3. 0.                                 | द आस्पतात्रो, ७ पाठम, ८ जपाड्यात्र, ६ रागत.<br>१ मीशित, २ अगुरुषी, ३ तिषादी, ४ तुर्वे, ५ | पाउन, ६ नाय,<br>१ निमानी, युवाधित ३ मिश्र भार्षेते, ५ पाउन, | र गार्गित जनस्थी, के मिट्टा, द गार्ग,<br>१ गाँगे न जनस्थी, के मिट्टा, ध गुये, प अस्ति- | ह जुक्क, व निर्मानी, व निर्मानित,<br>ग्रीक्कि, व निर्मानी, व निक्र, अ सर्वस्थी, ५<br>ग्रीक्षित, व मुचै, ७ पाउम, |
| मध्य श्रेणी से गोत | ं मन, अभिरम, चार्षस्पस्य, भागत्राज,                                                   | गीतम, अधिरम यार्थस्य,<br>भारप्राज, अधिरम सामुस्पस्य,<br>धनज्ञय, गाजुङ्ग्यस्, धिश्यमित्र,    | प्तायपानीस न गीमिस, जोदिस, भाषत्रणार, | यत्न, क्य्यन, भीर्च मह्यवान,जमाय्भिन, | ष्'ताषस्ति,                                                                              | श्रीधास, ध्यराज, अन्तार्येण,                                | भागिमत, युवाराज, विश्वमित्र,                                                           | पाराश्वर, वन्तिध, न्तांक्रुन,                                                                                   |
| -                  | गर्था,                                                                                | गीनम,<br>भाग्याम,<br>भनशुम,                                                                 | 41 <i>1</i> 77°C.                     | महमा,                                 | मसिष,                                                                                    | म्होसिंदरम,                                                 | 'सम्बद्धा'                                                                             | ्रीहर के किया है।<br>इस्तार के किया के किया के किया के किया के किया किया किया किया किया किया किया किया          |
|                    | ~                                                                                     | u, iu, zu                                                                                   | <u> </u>                              | 25                                    | 9                                                                                        | v                                                           | gh"                                                                                    | <b>~</b> .                                                                                                      |

| - F                   | ज्यारशह् ।  मिश, पाठफ, निवानं, चीवे, थनम्मी, पाठफ, चिगुणायत, छुते, चै.ते, पाडे, शुरू, छुत्र,                                                                                                                             | कीवे,<br>मित्र,                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| त्तोय संगी ने नुख गोज | प्रचर्।  शिच, अ चिताल, क्याचाक, अ चेताल, क्याचाक, अ याश्य, अ याश्य, अक्टिस, गीतम, अत्यवाल, यसद्गित, च्यवन, अग्यवाल, युक्ट्ल, चित्रष्ठ, भागवे, शाभद्रसुक, लोमम, मावायं, शिखें, मीतम, बाईस्टात्य, शिखें, मीतम, बाईस्टात्य, | करुद्वामद् भरषवान, वेहरुय,<br>कपिल, देनराज, भ्रुत्रनेन, |
|                       | अभि<br>अभिन<br>अगास्य<br>अगान्त<br>अगान्त<br>आमद्रसुक<br>सङ्गित्त<br>वीर्ध                                                                                                                                               | . बन्दुपमद्<br>कापिल                                    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                          | ۶£                                                      |

),\_\_

t<sub>q</sub>

| आस्पद   | षांडे, निवारी,                  | हुने, पाउक,           | पांडे, तिबारी,                | <b>प</b> ंडे,                | <u>4135</u>             | मिश्र दुने,               | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | त्रिमुपायत,                       | तिबारो,              | शत्रसी,                 | त्वे, कीचे                           | ন্দ্ৰ নি            | की हैं।                    | शुक्ता दुवे,           |     |
|---------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|-----|
| प्रबर   | क्रुरणात्रि, सचिमान, श्यावाश्व, | ंगीरव, बापहसुक, कौलक, | कोलव, मधुखन्द्स, विश्वामित्र, | कीश्रह्य, मधुङ्गन्त, शघमपंण, | गांगेय, संख्यकित, गर्ग, | चान्द्रायण, बत्त, वामर्ब, | ंजातू नेणं, गति, चित्तव,              | च्य्वन, अन्नि, घत्त कापिल, आगस्त, | दैयक, बाशक, शैानकेस, | ध्रुवनैन, काल 🕉 वामदेव, | निनंद, मीलक, श्रांक, दालस्य, पुरोहत, | पुलस्स, मीनस, मरीच, | पुरोहित, लामस, यान्यवल्मय, | वाश्वत, सर्विमान, अभि, | **  |
| गोत्र . | क्रव्यात्रि                     | गौरव                  | क्तीलव                        | क्रीश्वेय                    | गाँगिय                  | चान्द्रायम                | आत्रिण                                | चित्रधन                           | हि<br>रि             | ent<br>in<br>in         | मितुंद                               | वुक्तस्त्व          | पुरोहित                    | बाशल                   | d', |
| संख्या  | ju.                             | 30                    | హ                             | es.                          | ଚ~                      | 3                         | <b>U</b>                              | å                                 | જે                   | ar<br>ar                | it.                                  | 88                  | `<br>*.                    | 8.<br>8.               | -   |

| ···    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आस्पद  | मिश्र,<br>सम्भ, दुने,<br>सम्भ, तिवारो,<br>सम्भ तिवारो,<br>स्त ने हुं                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रवर  | शाग्द्यत, शिंदुरम, गीतम, शिंतमार, अधार्मण, नित्दु, दींतमेन, मावण्यं, भागीन, सांवर्ष्यं, पोलस्त्य, खोहित, सांवर्ष्यं, पोलस्त्य, खुरोहित, दींदुन्य, यश्चिन्दम, लीहिन, यास्क, माग्व, माग्वहन, देवगात्र, बिष्णुवर्थन, दैस्न, दालस्य, विश्वामित्र, सत्यवान, वाभूत्र, विश्वामित्र, यार्थस्य, पारीच, कार्यायन, बशिंद्य, मरीचि, कार्यायन, बशिंद्य, सिहरम, काश्ग्य, कैशिंम, |
| मोत्र  | शारद्वत<br>शीनकेत<br>सिहळ<br>साय्यं<br>कीहित<br>यास्क<br>वृष्ट्या<br>वृष्ट्य<br>साम्य्य<br>साम्य्य<br>साम्य्य<br>साम्य्य<br>साम्य्य<br>सिन्दस                                                                                                                                                                                                                      |
| म्ख्या |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# क्रान्यकुठन वंश्रभूषण शीरवामी विशुद्धानन्द जी

मुनर्द प्रान्त में कत्याण नामक नगरीं पण्डित सङ्गमलाल की और श्रीमती यमुनाई वी की भाग का जरम सन् १८०५ में हुना। भाग के बाल्यकाल में ही एक दर्यातियों ने कहा था कि यह संस्थापी होगा। आग तृनीय पुत्र थे। आग का जरम नाम घरपीयर था। ५ वर्ष से आग की प्रारम्भिक शिक्षा भट्ट जी से हुई। फिर आग काशी में आकर गीड़ स्वामी के शिष्य हुवे यहीं आप का नाम विद्युद्धानस्य हुवा। गीड स्वामी के से० १८५७ में स्वायाम के अनन्तर उस गद्दा का वागने सुश भित किया। आग का स्वा० द्यानस्य जी के साथ शास्त्रार्थ हुआ था। आग बलांकिक प्रतिभ पुरुष थे। आन्ते ६३ वर्ष की आयु मोग कर सन् १८८४ में शरीर स्थाग दिया।

## कान्यकुट्ज वंशभृपण श्रीयुत परिडत महावीर प्रसाद द्विवेदी ।

-:#:-<del>---</del>

रायघरेळी प्रान्त के दौलतपुर प्राम में श्रीमान् पण्डित रामसहाय जी शर्मा बड़े विंडान् और मगबद्धक थे बाप को महाबार का इए था। अप के पुत्ररत्न सम्बत् १६२१ वैशाल शुक्क ४ की उत्पन्न हुवे। आप को नामकरण मी अपने इएदेव के नाम से ही'महाबीर प्रसाद किया। जानकर्म से प्रथम पं० सूर्यप्रसाद जी ने सरस्वती का बीजमन्त्र इन की जिहा पर दिखा। गांव के स्कूल में ही आप की प्रारम्भिक शिक्षा हुई। बर पर गाप संस्कृत के प्रस्थ पढ़ने गये। किर आप रायचरेला के हाईस्कूल में पढ़ने लगे पर दूर होने के कारण पुरवा गांव के स्कूल में दाखिल हुए। थोड़े दिन में उस के टूट जाने पर बाप फतेहपुर में पढ़ने लगे फिर उन्नाव में,गये। उन्नाध से मुम्बई में पिता के पास जाकर मराठी थाँर गुजरानी पढ़ते रहे। वहां से बाकर रेलवे में नीकरी की वहां से नागपुर और नागपुर से अजमेर लोकोवकशाप में नीकरी की यहां से १ वर्ष के पश्चात् मुम्बई चले गये। यहाँ तार का कार्य सांख कर सिगनेलर हुवे। हदां, खरहवा, होन्नावाद, इटारसी में ५ वर्ष तक कार्य करते रहे। फिर झांसी में देह टेली-प्राफ इन्वपेक्टर हुवे। फिर यहां से टेफिकमेनेजर के यहाँ बदल गये और वहां से मुम्बई में फिर आपने झांसी बदली कराली यहां आकर वगला भी बढ़ते रहे। फिर आप नीकरी छोड़ हिन्दी की सेवा में लगे। आप सरम्बनी के सम्पादक हैं। आपने कई उत्तमीत्तम ब्रन्थ हिन्दी में लिखे हैं।

### ं वङ्गीय कान्यकुन्ज ब्राह्मण । इन के वेङ्गाल में २ भेद हैं १ वारेन्द्र २ राहीय ।

१ घारेन्द्र ब्राह्मण।

८ कुलीन, १ मैत्र, २ भीम वा काली, ३ रुद्रवागीशी, ४ सङ्गमिनी वा शण्ड्याल, ५ लाहिडी, ६ महुरी, ७ साधुत्रागीशी, ८ मद्र।

८ श्रोत्रिय-इन के नाम पूर्व गीत प्रकरण में लिख आये हैं।

#### १ राढीय ब्राह्मण--

६ कुलीन-मुखती, बुलगुरी, मुकुर्जी १ गङ्गोली २ काजेलता ३ घोषाल ४ वन्दार्गात बुलगरी, बनर्जी ५ चाटति, मुलगरी चटर्जी (चट्टोपाध्याय)।

५० श्रोत्रिय हैं—इन के नाम विस्तार शय से नहीं लिखे। ३ पाश्चात्य वैदिक ४ दाक्षिणात्य वैदिक यह २ भेद और हैं।

इन के अतिरिक्त बङ्ग-में अन्य भी ब्राह्मणः हैं; वे बङ्गाली ब्राह्मण नाम से ही सम्बोधित होते हैं। 

श्राचार्यं सञ्जब्त सामश्रमीती ।



# श्रीयुत श्राचार्य सत्यवत सामश्रमी ।

---:本:※---

काश्यप ऋषि के बन्श में चट्टीपाध्याय आवसधीपनामक श्रीरामकान्त विद्यालङ्कार बड़े विद्वान् पुरुष थे, आप कलकत्ते में सुपीमकोर्ट के जज थे, आप जमींदार और सम्पत्तिशाली थे। आपके पुत्र श्री० प० रामदास वाचरूपति हुवे इन्हें। ने भी गवन-मेण्ट के। अनेक कार्यों से अच्छे २ पदाँ पर प्रतिष्ठित रहकर प्रसन्न किया था। ए० रामदास जो के सम्बन् १८८८ वि० ज्येष्ठ शुक्का ध चतुर्थी के। पटने में सरस्वती ने साक्षात् पुत्र रूप में अवतार लिया। आपने अपने पुत्र का नाम काल्डिदास रखा। जबयह्र४-५ वर्ष के हुवे तब भूमणार्थ अपने उद्यान में गये वहां एक पुष्प का तोड़ लिया। घर् भाने पर उस 'पुष्प का देख कर नै। कर पर इनके प्रिता बहुन क्रुद्ध हुचे परन्तु इन्हें। ने मत्य न छिपाया और अपना अपराध कह कर पिता जी का शान्त किया। तब सं इनके पिताजी ने कालिट्रास से इनका नाम' सत्यव्रत रक्खा। कुछ काल से बङ्ग में बेद का पठन पाउन प्रायः उठ सा गया था । बाबू देवेन्द्रनाथ ठाकुर और बर्द्धमान के महाराजा ने भी वेद पढ़ाने के लिये यत्न किये, पर काशी निवासियों ने न पढ़ाया। परन्तु पं रामदाम जां ने इनका वेद पढाना ही उचित समझा। विद्यारम्भ ५ वें वर्ष में हुआ। आप की प्रारम्भिक शिक्षा मधुरा-नाथ शिरोमणि द्वारा हुई। पटने से बदल कर पं० रामदास जी काशी आये, सत्यवृत जी भी साथ ही माये। उस समय ७ वर्ष का अंबस्थार्था। ८ वर्षकी आयु में साहित्य, गणित और भूगोस्र की छ।तर्वृत्ति परीक्षा लमाप्त की । अमरकीष वाणकानीति भी हे। गये । इस्तो वय यद्योपचीत संस्कार हुवा । अहल्यावाई घाट पर गोड़ स्वामी के पास सिद्धान्त की मुदी पढ़ते थे आ वर्ष की

अवया में संप्राप्त कर ही । पंत्र तन्द्रगण जी विष्ठानी गुर्जर सें नामचेद् पढुना शारम्म किया, मने।रमा और शेखर कारकार्ना १०॥ चर्यकी अायु में समाप्त है। गरी। महाभाष्य वैयाकरण-भूषेण शक्तिवाद सञ्जूषा, चाहित्य, पुराण यह १३ से १६ वर्ष तक समामं क्षिये। १६ से २० वर्ष तक ६ हैं: नान्तिक आंर थास्तिक दशन पढ़ें। २० वें से २३ तक देइ शाध्य पढ़ कर पाछ-शासा जान वन्द किया। किर देशाइन करने का निक्ति, राजन म्यान में परिभूमंग किया। अंगपुर में बहुन सत्कार हुया। २० वंकी अवस्था में इन्होंने बंदा जाकर परीक्षा दी, वहीं से डतीणं होकर 'सामभ्रवा ' उपाधि मिन्हां थी। ५४ वैं वयं में 'डत्तर की बाबा पैंदल ही की । जीनपुर, नैमियारण्य, संङ्गीत्तरी है।ते हुवे वद्गीकाश्रम गये। लॉटनो बार चण्डी पहाड, रुड्की, कुरुसत्र, दिल्ला, विन्ध्याचल, बनुस्यान्नम, बजेयाश्रम, अमरकुण्ड है। ते हुवे काशो आगये। जब हरिद्वार एहुंचे थे नो उस समय कुम्न का मैला था। कार्योग के महाराज रणवंशिस हं जो ने भाकी थीं, ५०० एण्डित एक दिन थे। सभाका विषय था गोमांई चन्यामां हैं वा नहीं वहाँ शालार्थ हुवा। सामधर्मा जी का पक्ष था, कि संन्यामी नहीं, बेही जान हुई। बाद में गासांहयों के पंजें से बड़े यंझं से बचे। नवं से कार्मीर महाराज इनकी भपतिम प्रतिभा देख कर वड़े प्रसन्न हुचे, और आहर करने लगे ।

एक बार फिर उत्तर की बाजा बारम्य की। २ विद्यार्थी साथ थे सनलांत्र, रम्भासगमं, बारमद्र साद्द्रि सानों की देखते दुवे हिषकेश पहुंचे। यहाँ एक शति चुद्र संन्यासी का पता लगा की कहीं रम्यव्यान में गुफा में रहते थे संस्कृत बोलते थे। इनकी रूपा से सामश्रमा जा की बड़ा गूंद्र रहस्यों का पता लगा। यात्री से आकरकाशों में प्रत्यक्षम्तिस्ती' नास्तिक संस्कृत पत्र दिकाला। भीर काशीराजा के पण्डित होगये। 'प्रत्नक्षमूनिस्ती' हारा इस का यश देश में फैळने लगा। डा॰ राजेन्द्रलाल मित्र L. L. D., ने प्रतियादिक सामाइटी में इन का लगा दिया प्रथम ही सामवेद का लम्यादन किया। मन् १६६६ नवम्बर में जब स्वा॰ द्यानृन्द्-जी का शासार्थ हुवा था तब ये ही मध्यस्य नियत हुवे थे।

सन् १६६६ में राव व्रधान्त निद्यागत ने अपने पुत्र पंव मथुगनाथ भट्टन्स की कन्या से इन का निवाह किया सामध्रमी जी वालविवाह के विरोधी थे। सन् १६७३ में बहुविवाह के यह विचारकर्ना बने थे। थांव पंव ईश्वरचन्द्र विद्यानगर ने बहुविवाह की शास्त्र विरुद्ध सिद्ध करके सकार में प्रस्तुत किया था कि कानृन उठा दिया जावे। परन्तु इन के परामशं से उठ न सका।

इसी प्रकार महाराज रीवां ने भी चक्राङ्कित विचार में इन की बुलाया श्रीरकाचार्य और हिस्श्वन्द्र जी के साथ शास्त्रार्थ हुवा अन्त में इनका किया विचार ही मान्य हुवा । सामश्रमी पंत्रीयादिक सान्वाहरी, के सभासद थे। पञ्जाय यूनिवर्सीरी की शास्त्री परीक्षा के परीक्षक कई वर्ष रहें, कलकत्ता की द्शीन और वेद परीक्षाओं के भी यह परीक्षक थे।

संव १८६९ में सामश्रमी जी ने एक 'डवा' पत्र निकाला था। यह १ कालम संस्कृत और १ कालम बङ्गला में निकलता था काई ३ वर्ष निकला वार्षिक मूल्य १२) था सामयिक प्रवन्ध निकते थे इंसक सिवाय इनमें छोटे मेटि काई ३० प्रत्थों के लगभग निकले थे। नामश्रमी ने यों तो काई ७०-८० प्रत्थों के लगभग निकले थे। नामश्रमी ने यों तो काई ७०-८० प्रत्थों के। शुद्ध करके मुझण किया था पर 'ऐतरिय लोचन १ निक्कालाचन २ त्र्यास्त्रह ३ त्रयोपित्यय ४ त्रयोटीका ५ और उपा में के कुछ निवन्ध यह उन के स्वतन्त्र प्रवन्ध हैं, प्रीद पाण्डित्य पूर्वक लिखेनाये हैं। १ बांद्र धर्म प्रत्य कार्यल्यूद का भी आपने मुझण कराया था।

ंपिएडन जी की घंमी वैदिक था। परेन्तु अन्य मतावल स्वियों के रहम्य जानने के लिये इंन्हें। ने नान्त्रिक, वैष्णव, ब्राह्मसमाज, िषयासाफिए में समय २ पुर जाकर उनकी सब याते जाना । उद्योगशील ऐसे थे कि एक बार एक नाटक में भी अभियन किया था। इ घएटे से अधिक कभी न सें।ते थे। हमें भी आप की चरण सेवा करने का सीभाग्य शास हुवा है। आपकी रूपा हृष्टि हम पर विशेष थी जे। कुछ भी मैंन वेद में अक्षर जाने हैं यह आपके आशीर्वाद का फल हैं। सन् २६११ के मई मास में आपके स्वर्गवास होजाने कारण जे। मुझे हादिक दुःख पहुंचा वह अवर्णनीय है। आपके पुत पं० शिवव्रत शर्मा और प० हित्रत जी शर्मा विद्वान और योग्य व्यक्ति हैं।

# श्रीमती संरत्ता देवी वी० ए०।

आप बङ्गाली ब्राह्मण बन्श की दीपिका हैं। आपकी बड़ी चढ़ी योग्यता के विषय में हम क्या लिखें। श्रीमती ने पञ्जाब के प० राममजदत्त जी से विवाह किया है। आप से देश की बड़ा उपकार पहुंचा है। आपका विस्तृत जीवन समय पर न आसकते के कारण नहीं छप सका।

# भटाचार्य वंश प्रदीपिका श्रीमती हेमन्तकुमारी देवी

पं० उमेशचन्द्र चीधरी चानकारा नामक बङ्गाल के खान निवासी लंखनऊ में रेल्वे के भाडिट विभाग में कार्य करते हैं। आप के सन् १८८६ के मई माम में कन्या रल उत्पन्न हुई। आप का नामकरण हैमन्तकुमारी किया। प्रारम्भिक शिक्षा कन्यापाठशाला में हुई। आप सम्पूर्ण शिल्पकला में कुशल तथा बिंदुपी हैं। भाप का विवाह १८६६ में जानग्राम (बङ्गाल) के पं० माकंपडेय प्रसाद महानार्य से हुवा। आप नित्य ही पढ़ने लिखने में अपना समय विताती हैं। आपने कई ग्रन्थ हिन्दी में लिखे हैं।

2



इंडियन प्रेस, प्रयाग ।

## डा॰ हरिनाथ मुकर्जी।

कलिकाता समिजन निवासी श्रीयुन डा० हरिनाथ मुकर्जी ( सम्बाला ) निवासी बड़े हो अनुभन्नी विचारशील और विद्वान व्यक्ति हैं । सायुर्वेद के इतिहास में आए एक नई बात उत्पन्न करने याले हैं । आए के सनुभन्न से सैकड़ों पुरुष स्वास्थ्य लाभ करते हैं । आप का चित्र व चरित्र समय पर न मिलने के कारण हम न दे सके।

## महामहोपाध्याय पं॰ महेशचन्द्र न्यायरत C. I. E.

्हबड़ा जिले में ' नारीट ' गांव में भट्टाचार्य वंश के कुलीन ब्राह्मण हरिनारायण तर्कसिद्धान्तं रहते थे। यह संस्कृत के सच्छे विद्वान् थे। इन के ता० २२ फर्वरी सन् १८३६ में पुत्रक उराम्न हुवा। भाग का नामकरण महेशचन्द्र किया गया । यह बड़े स्त्रिलारी थे। ८ वर्ष तक कुछ न पढ़ा। ६ वें वर्ष से अध्ययन प्रारम्भ हुवा। ११वें तक घर ही में पढ़ते रहे। मेंदिनीपुर जिले के रसिकगञ्ज गांव के ठाकुरदे।स चूड़ामणि के पास व्याकरण पढ़ने लगे। फिर १८५२ ई० में भागने संस्कृत कालेज कलकता में पढ़ने लगे। परमहं स ड्योतिस्वरूप से वेदान्त और पं॰कालीनार्थ से ज्योतिष कलकत्ते में पढ़ी। फिर १८६१ में काशो चले आये और मिन्न २ पण्डितों के पास पढ़ कर सन् १८६३ में काशी से - कलकत्ते चले आये। यहाँ पर इन्हों ने महाराज कमलकृष्ण की सहायता से एक पाठशांला स्थापित की। इसी समय संस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल मि० ई० वी० कावेल थे इन को ये दर्शन-शास्त्र पढ़ाते रहें। फिर वहीं प्रोफैसर हो गयें। सन् १८७६ में इन्हों ने वेंगाल के स्कूलों में कावेल साहव के साथ परिभूमण-किया। सन् १८७७ में यह इसी कालिज के प्रिन्सिपल हुने । १८८७ में गवमें पट ने इन्हें C. I. E. की खपाधि से विमूपित किया। किया।

सन् १८८९ दें काई इफ़रिन के समय में इन के प्रस्ताव और उद्योग से पांपड़नों का महामहोपाध्याय और मीलवियों की शमस्त् उल उत्मां की उपाधि सरकार देने लगी। प्रथम दे इन का हो सरकार ने महामहोमाध्याय की पदवी से विभूपित विया।

अपने गाँव में इन्हों ने एक हाईस्क्रूल खुलवाया। तुलमी-घारण मीमांसा, छुत संवत्सर-मीमांसा, कुसुमंखली दांका, फाँव्यप्रकाश टीका, मीमांसादर्शन आर तीस्तरीय सहिना की द्रीकार्थ लिखा थीं। पिछले र पुस्तक एसोस्तियादिक सीसाइटी ने प्रकाशित किये। आप ने बीर पुस्तक ननाई हैं। फुर्चरी १८६५ से पेशिन मिलना प्रारम्भ हुवा था। खेद है ऐसे विद्वान का ता

2 Same of the state of the State

## श्रीयुत परिडत हुंपीकेश जी शास्त्री भट्टाचार्य ।

कलकते के पाश्यंवत्ती भाटपाड़ा नोमक ग्राम में शिरीमणि वन्य में पण्डित अल्लान्द्वन्द् जी प्रतिष्ठित विहान थे। इनके
श्लोमधुस्तन ग्रमां स्मृतिन्दन पुत्र हुवे। म्युस्तन जी के शकान्य
१७९२ व्येष्ठ १० की श्ली०-पं० हृषीकेप जी का जनमाहवा: आप
की शक्षा का नाम यादववन्द्र न्यायरत था। ५-वें, वर्ष से भाग
की शिक्षा प्रारम्भ हुई। बाग थाड़े ही चर्षी में अच्छी याग्यता
दिषाने लगे। संस्कृत के साथ ही भागने इङ्गलिश कान्मी पहना
प्रारम्भ किया। सन् १८९२ में आप अपने इङ्गलिश अध्यापक के
साथ पञ्जाब चले आये। लाहीर में बाब नवीनचन्द्र राथ से मिले,
आपने विशारद परीक्षा वनके आयह से १ दिन में ही ही। प्रशात
पाव जी के आदेशासुमार आपने ५५) मासिक पर जनम्यादकी
करली। तब से 'विद्यादय' निकालने लगे। पञ्जाव स्मृत्विसिटी
से शांप को ७२) छाजवृत्ति मिलने लगी। १८९३ में प्रथम गर
अप ही शास्त्री परीक्षात्ताण हुवे।, इस उपलक्ष्य में १००) पुरइक्तार और ३३) मासिक वृत्ति एक० ए० के लिये मिलने लगी।



इंखियन प्रेस, प्रयाग ।

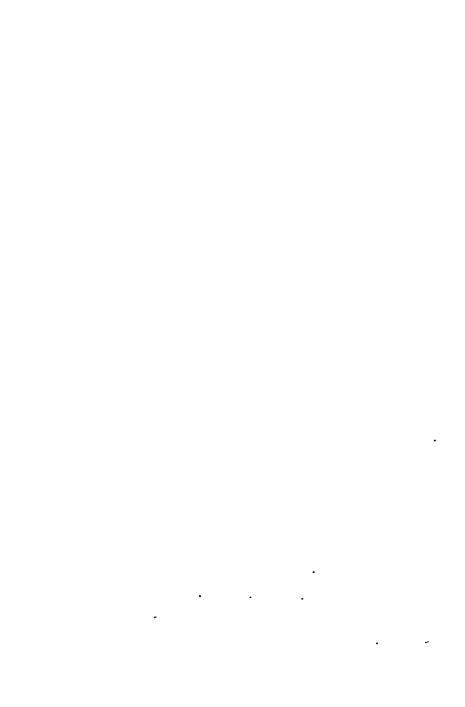

पर परीक्षी तीणं न हुवे। अनन्तर ऑग्लिएटल कालिज में नाफर को गये, १० वर्ष तक वहां रहे। फिर आपने पिता जी की आजा। जुसार नीकरी त्याग कर घर चले आये। आने समय प्रिस्पलने २००) पुरस्कार दिया। प्रिमिपल साहंच विलायत चले गये, वहाँ से भी २५) मान्तिक 'विद्योदय' के लिये भेजते रहे। शास्त्री जी ने हिन्दी के यह प्रस्थ लिखे हैं। 'दिद्यादय' यगवर चलाते रहे। अय आपके पुत्र श्लाभवभृति शर्मा चला रहे हैं। चेद है, पं० आं का अ दिनस्यर सन् १६१३ का देहान्त हो गया।

# श्रीयुत तारानाथ तर्कवांचरपति।

पूर्व बङ्गाल में बारिजाल जिलो के वैचगढी प्राप्त में नर्क-सिद्धान्त रामगम नामक महा पिएडत रहते थे। आप के पूर्वज यशादर जिले के सारल ग्राम में रहते थे। आए के क्रुट्रम्ब में विद्या वन्शपरम्परागत चली भाती थी। तर्कासदान्त जी ने सन १८०० में एक मन्दिर काशी में भी भनाया था। नगप १२०० विद्यार्थियों के। नित्य पढ़ाया करते थे। आप के दुर्गादास और कालिदाम दे। पुत्र हुवे। कालिदास बड़े विद्वान थे। इलघर पाठक की कत्या महेश्वरी से आप का विवाह हुवा। सन् १८१२ में आप के पुतरता नारानाथ उत्पन्न हुवे। ५ वे वर्ष से साप की शिक्षा प्रारम्भ हुई। सन् १८३० में पर्श्समकमल सेन से बलड्वार श्रेणी में, सन् १८३१ नेमिचन्द शिरामणि से न्यायश्रेणी में, सन् १८३६ में लाव परीक्षा में पहने लगे । इसी बीच में आपने अपने गुरु की आज्ञा से महामारत का संशोधन एसियाटिक सोसाइटी के लिये किया। अनन्तर जुलाहीं से कपड़े बनवा र कर कलकत्ता में वेचने लगे। १००० बाघे पृथ्वी खरीद कर कृषिकर्म कराया, श्रीर दुग्ध मन्खन की भी दूकान कलिकाता में खोली। इन की आय से आप विद्यार्थियों के। पढ़ाते गई। आपने एक धान क्टमें क्री मैशीन भी माम में लगाई थी। फलफत्ता से एक ब्रांट एक

लक्ष रुपये के दुशाले आपने मरीट लिये, पश्चान् वह कीड़ों ने खा र्लिये। इस से आप पर एक लक्ष का ऋण भी हो गया था। साप चिटाई आदि कहीं से न लेते थे। इसी बीच में वापने वेधुन साहिय के प्रामर्श से संस्कृत पुस्तकों का प्रकाशन प्रारम्भ किया, इम में ऋणमुक हो एये। पुस्तकों की आमदनी से ही पाठशाला का कार्य चलता था। सन् १८७५ में आपने विद्यासागर ईश्वर-चन्द्र जी के परामर्श से संस्कृत पाठशाला में नीकरी की। आप नमाज संशोधक भी थे। वेधुन साहिय ने एक १८५१ में पुर्ती-पादशाला खोली, उस में आपने अपनी पुत्री ज्ञानदादेवी का अध्यापनार्थ लगा दिया। सन् १८५४ में ईश्वरचन्द्र विद्यासागरने विषया विवाह वी कानू ? हारा पास कराना चाहा. नव तक-बानस्पति ने बडा साथ दिया। पर विद्यासागर के हिनीय बहु-विवाह के प्रस्ताय कि जय वह कानून द्वारा यह विवाह की उठा हेना चाहते थे, आपने चिरोध किया था आपने उच्छित्र प्रायः सनेक संस्कृत ग्रन्थ प्रकाशित किये । सिद्धान्तकीमुदी की सरला चृत्ति से आप की खानि खुव हुई, सरकार ने भी सहायता दी संनु १८७३ से वाचरपंति काप निकालना प्रारम्भ कर १८८४ समाप्त किया। यह बृहद्भिधान ३२ खण्ड में समाप्त हुना। सः कार ने और देशी रियासनों ने इस के प्रकाशन में अच्छी सहा-यता दी । ८० सहस्र ४एये इस पर लागत आये ।

आपने जयपुर में शास्त्रार्थं किया। प्राक्त कार्य में भी, आप की बड़ी शक्ति थी १ लक्ष ब्राह्मणों के भाजन का प्रवन्ध आपने एकाकी किया। आपकी बक्तृता शक्ति भी बड़ी अड्सुत थी। एक बार एक बिद्वान की आपने १००० २० हेकर ऋणमुक्त कराया। एक पण्डित के ५००० २० आपके पास रक्ते थे उनके पश्चात् उन के बुद्ध की आपने युवा होने पर सींप दिये थे। आप ज्यातिपी भी अपूर्व थे। आपके २ बिबाह हुवे २ री स्त्री से आपके पुत्र जीवानन्द विद्यासागर सन् १६४३ में हुवे। इन्होंने B.A. परीझा उत्तीर्ण करी यह भी पिता अनुक्रण ही हुवे इन्हों ने भी संस्कृत-साहित्य के अनेक प्रज्य प्रकाशित किये अब तक पिता पुत्रों के प्रकाशित प्रज्यों की संख्या २५२ है। श्रीमान जीवानन्द विद्या-सागर के सन् १८३७ में श्रीमान नित्यबोध आर सन् १८६६ में



मद्रमेषचारक प्रेम डेटले.

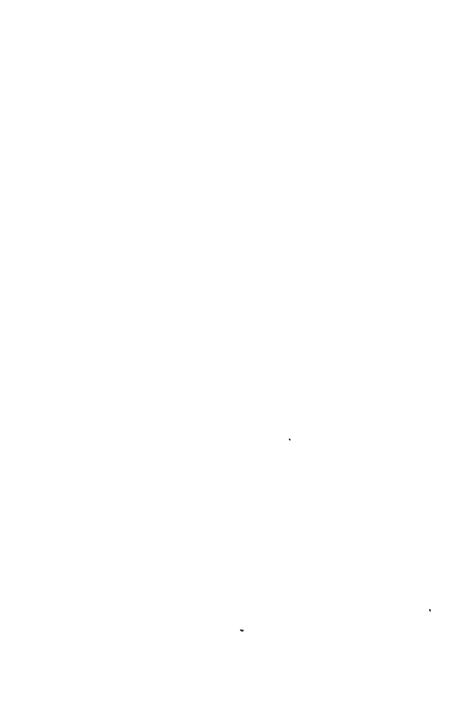

श्रीयुत आशुबोध बड़े पिएडत इत्पन्न हुवे। आए भी अपने बन्श-कमागत बड़े चिद्वान् एवं झानशोछ हैं हमें खेद है कि आपके चरित्र व चित्र हमके। न मिल सके। सन् १८८५ में तकवा-चस्पति काशी काये और वहीं सन् १८६५ सापाढ़ ७ में आपने इस आसार ससार के। त्याग दिया

# श्रीयुत परिडत ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, सी०श्राई०ई०

👝 मेदनीपुर जिले में वीरसिंह नामक ग्राम में पं० ठाकुरदास बन्द्योपाष्ट्याय के इन नर-रतन का जन्म २६ सितम्बर सन् १८२० दे। पहर के समय हुवा ! आप की माता का नाम भगवनी देवी था। इस से प्रथम ही आप के पितामह रामजय तकंभूपण तीर्थ यात्रा करने का चलेगये थे। तब विद्यासागर की दादी अपने देा पुत्र और चार कन्याओं के। सूत कांतने की भामदनी से पापण करने लगी। इस दु:ख से ठाकुरदोस नौकरी की तलाश में १४ वर्प की अवस्था में कलकता आये। अनेक कप्ट सहते हुवे इन्होंने अपनी माता के पास ५) रुपये भेजने प्रारम्भ किये थे। विद्या-सागर की प्रारम्भिक शिक्षां ५ वें वर्ष से ग्राम में ही हुई। सन् र्टरह में इन के पिता कलकत्ते में ले आये, और संस्कृत कालेज में प्रवेश हुवे विद्याकरण श्रेणी में ६ मास् पढ़कर उत्तीर्ण हो ५) छात्रवृत्ति पाने छगे। अंग्रेजी विभाग में भी पढ़ने छगे। रात को केवल दे। घण्टे सोते थे। १५ वे वर्ष में अलङ्कार श्रीणी में उत्तीर्णं हो कर ८) छात्रवृत्ति पाने लगे। इसी बीच में भे।जन बनाना आदि कार्य भी यही करते थे।

सन् १८३७ में स्मृति श्रेणी में पास हुवे तब इन की विषुरा जिले में जज होने की आज्ञा मिली पर पिता के आश्रह से न गये। फिर दर्शन शास्त्र पढ़ कर, सन् १८४१, १० दिसम्बर की कालेज जाना चन्द किया। आप ५०) मासिक पर फार्टविलियम कालिज में अध्यापक हुवे। वासुदेवचरित, वर्णपरिचय, बशामाला, या- धाद्य, चरिनावली, आख्यानमञ्जरी, शकुन्तली, ऋजुपाठ गादि पुस्तकों भापने लिखीं। संस्कृतपेस ! नाम का १ प्रेस मी खाला। सन् १८४६ में संस्कृत कालेज के सहकारी मन्त्री हुवे। सन् १८५१ में संस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल १५०) रु० पर नियत हुवे। सन् १८५३ में उन्हों ने अपने आम में १ पठशाला खोली। इसी बीच में अमिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कृत्स भी ५००) रुपये के हुवे। सन् १८५४ में आपने विधवी विवाह का कानून हारा जारी कराया था। इन्हों ने अपने पुत्र का विवाह भी विधवा से कर् दिया। सन् १८५५ में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फैला खुने गये। सन्१८५६ में आप स्कृतांक डायरेक्टर वनेथे। सन् १८८० में गवन्मेंट ने इन्हें सी. आई. ई. के पृद्र से सम्मानित किया। आपके दीन पालन, सीहा आवरण आदि अनेक शुण हैं जी यहाँ खानाभाव से नहीं दिये जाते। सेहे हैं इन भारतरत्ने का सन् १८७६ ईन्डे

## . . महामहोपाध्याय डाक्टर सतीशवन्द्र

ि । विद्यासूषण एमः ए.इ.पी० एचः डीः । । । हेर्स राज्य मुक्ति हेर्सी स्थापक होर्सी हुन्य के राज्य होराह

भाग बड़े भारी विद्यान हैं । भागकी योग्यता सर्वत्र प्रान्तद्वे हैं। भाग गवर्नमण्ड कालिज कलकरों में सम्प्रति प्रिस्ट पुल हैं। भाग गवर्नमण्ड कालिज कलकरों में सम्प्रति प्रिस्ट पुल हैं। भाग स्थान प्राह्म को दितहास लिख कर संस्कृतस्थि हिस्य को बड़ी उपकार किया।

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O





#### - श्रीमती सत्यवाला देंवी जी ।

<del>--:</del>#:---

बङ्गाल में कलकत्ते से अनुमान पांच मील पृग बैलूढ़ नोम का एक छ दा सा प्राम है। उसी प्राम में सन् १८८६ ईसवी में एक कुलीन ब्राह्मण वन्श में श्रीमती जी का जन्म हुआ। आपके बन्शज कश्यप गांत्रो और राढी श्रेणी के ब्राह्मण कहलाते हैं। आप के पिना शासुचन्द्र बहो सगल और उदार प्रकृति के पुरुष थे। आप की माता बड़ी सम्बरिता और सीधे साधे स्वमाव की स्त्री है।

्यंह बड़े ईश्वर भक्त थे, और कभी २ अपने घर में भिक्तरस के भजन आदि गाने का भी इन्हें चाव था। जब यह भजन गाया करते थे तब बालिका सत्यवाला भी बड़े आनन्द बीर प्रेम से उन्हें सुनता रहती थी। वच्चपन में ही अपने पिता के घर में ईश्वरभक्ति के भजन सुनते सुनते बालिका सत्यवाला के मन में भा सगान विद्या मांखने की इच्छा उत्पन्न होने लगो, किन्तु उस समय वह पूणकप से पूर्ण न हो सकी क्योंकि इनके पिता ने इन की बैलूड के एक छोटे से म्कूल में पढ़ने के लिये मेज दिया और उसके दे। बच बाद कलकर ते के बेथुन कालेज में भरती करा दिया। इस कालिज में इन्हें ने इन्द्रेन्स तक शिक्षा पाई भाग्यं से इनके पिता को छोग की बीमारी ने आ घेरा, और कई कारणों से इनका कालेज जाना बन्द 'हीगया।

ं जब इनके पिता प्लेग से छुटकारा पोकर अच्छे हुए तथ हनका यह चित्रता डत्पन्न हुई कि किसी प्रकार अबं छड़की का चित्राह जल्दी कर देना चाहिये।

इसी इच्छा की लेकर वे याग्य वर की तलाश में इधर उधर घूपने लगें। घूपने २ डाक्टर देशाई जो से इनका समागम हुआ, यह इनके पुराने मित्र थे। इनसे अपनी लड़की के विवाह सम्बन्धी सब हाल कह कर इन सम्बन्ध में इनसे भी प्रार्थना की। डाक्टर देसाई जी ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करली। सन् १६०५ में डाक्टर देसाई जी के साथ सखयाला जी का विवाह होगया । डाक्टर देसाई जी गुजरात प्रान्त के उद्य कुल के ब्राह्मण हैं।

जय डाक्टर देखाई जी के खाथ गापका विवाह होगया तप संगीत सीखने की पूरानी इच्छा गाएक मन में फिर जागृत हो उठी और डाक्टर साहेच से उसके सीखने के लिये पार्थना की। डाक्टर देसाई जी संगीत विद्या के अच्छे जानकार हैं इस कारण उन्हें। ने घड़े २ गर्वियां का अपने घर में युला कर और उन को सैकड़ों क्यये तनका देकर इस इच्छा की पूर्ति करने में पूरा प्रयत किया भीर वह सफल भी हुआ। अपने पति की कृपा से संगीत सीखने का मने।रथ जब सफल हांगया नव इनकी यह इच्छा हुई कि विलायत जाकर वहां वालों के। भारतवर्ष के संगीत का गौरव दिखाना चाहिये। इली, विचार की लेकर सन् १६०६ में अपने पति के साथ रंगून, सिंगापुर और जापान होते हुने अमे रिका में गई। और वहां जाकर उन लोगों को अपने हिन्दुकानी संगीत से ऐसा माहित किया कि उनका एक स्वर से मारतीय संगीत की प्रशंसा करनी पड़ी और अपने देश के समाचार पत्रों में इस विषयकी धूम मचा दी। अमेरिका में जाकर इनके विचारीं ने भारतीय संगीत विद्या की श्रेष्ठता सिद्ध की फिर बहां से आकर अपने देश की सियों की दुर्दशा देख कर इनका दुःख होने छगा। और उसका शिक्षित बनाने के लिये नाना प्रकार के संकरप विकरप इनके मन में उठने लगे।

अन्त में अपने पति की सलाह से एक कन्या विद्यालय खापित करना निश्चय किया। आर अपने पति ही की सहायता से ज्वालापुर में सन् १६१६ में खापित कर दिया। इसका आर-मिन मुद्दुर्त भी कर दिया. और कुल कड़ कियां भी वाहर से पढ़ने के लिये आने लगी हैं, आशा है कि यह विद्यालय जल्द ही श्रोमती जी की आन्तरिक इच्ला का पूरी करेगा।

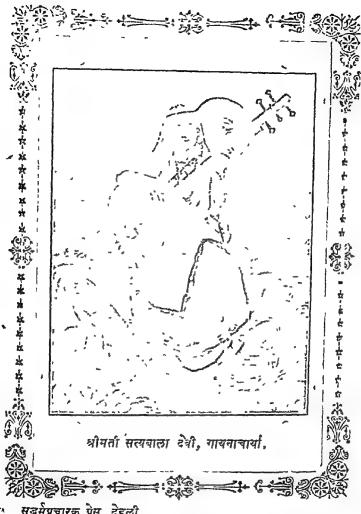

सदर्भप्रचारक पेस, देहली.

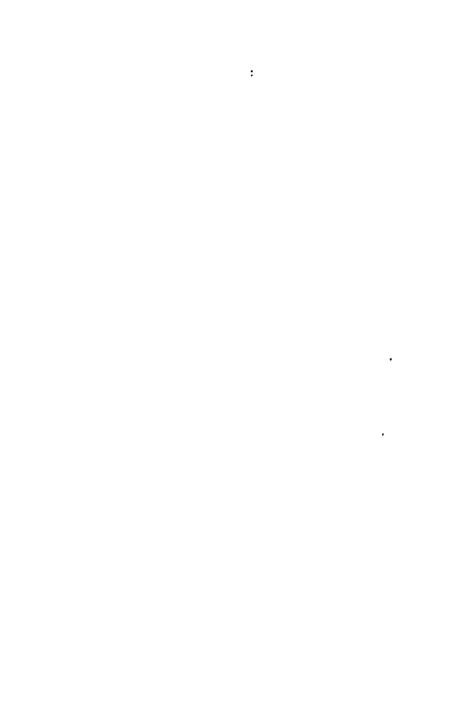

## (श्र) कान्यकुन्जों का १ भेट सर्यूपारी ब्राह्मण।

सर्युनदी सन्ध में है। सर्युनदी से पार बसने वाले सर्यु-पारी कहनाये। कहने हैं, भीनामजन्द्र जी ने जब महायह किया था, तब उन्होंने ब्राह्मणों की प्राप्त दिये थे, उन में सर्युनदी के पार के प्राप्त जिनकी दिये, वह सर्यूपारों कहन्यये। इस विषय में यहुक्तप्रताद जी ने जी लिखा है कि सारव नाम एक में प्रथम ब्राह्मण हुवे, वहीं से सन्यत्र गये, से। सब सारवाबारीण ( सर्यु-पारीण) हैं। यह लेख मिथ्या सिद्ध हो चुका। हमने पहिले अध्यायों में ब्रत्यावनं देश ब्राह्मणों की जन्मभूमि प्रमाणों सहित प्रतिपादन कर दिया है। Rev. M. A. Sherring साहित्र ने भी सर्यूपारियों के। कान्यकुटजों का भेद माना है। यह ब्राह्मण सन्ध में शार यू० पी० युन्देकनण्ड में विशेषतया है।

#### इनके गोत्रादि इस प्रकार हैं:--

|     | गीत्र।             | आस्पद्, प्राम् ।               |
|-----|--------------------|--------------------------------|
| ę   | भारहाज—            | हुवे, बृहदृङ्गाम               |
| 5   | चशिष्ठ—            |                                |
| · ₹ | बस्य               | मिश्र, पैयासी, द्वे, समदारी    |
| 8   | काश्यग             | पाँड, माला                     |
| eq. | कश्यग              | मिश्र, राढ़ी                   |
| ş   | कीशिक              | मिश्र, धर्मपुरा                |
| 9   | चन्द्रायण-         | पाण्डे, छपाला                  |
| 4   | सावएर्य-           | पाण्डे, इंतिया, द्वरवा         |
| \$  | पराशर—             | पाण्डे ्                       |
| १०  | <del>पुलस्त—</del> | वावह                           |
| ११  | मृगु               | वाण्डे                         |
| १२  | ~ _                | पार्खें -                      |
| १३  | शंगिरा             | पाण्डे                         |
| 18  | गर्ग               | वाण्डे, इतिया                  |
| 24  | ेगीतम—             | दूवे, कंजनिया-                 |
| १६  | शादिश्वय-          | पाण्डे, त्रिफला, तिवारी, पिएडी |

| हवाधि (शासन) | निवासस्यान         | उपाधि (शासः            | न) निवासस्थान             |
|--------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| पाण्डे       | थघ्रज              | तिचारी .               | सिग्जम<br>सुहंगी <b>ड</b> |
| 31           | <b>अस्तार्कपाल</b> | 11                     |                           |
| 31           | विस्तीली           | 53                     | धत्रा                     |
| 17           | <b>ल</b> हसारी     | 25                     | ह्या                      |
| п            | मधरिया             | ,,                     | दिहिमा                    |
| **           | भगस्तिया           | ,,                     | मुजीना                    |
| 31           | मिचिशौन            | 71                     | बिदौ                      |
| ,,           | लुहडी              | n -                    | गुरीली                    |
| D            | भादियोला           | तिवारी                 | <b>बिगोन्ति</b>           |
| , 20         | चारपानोहा          | उपाध्याय               | खुरिया                    |
| , ,,,        | परसिया             | <b>मिश्र</b>           | भड़या .                   |
| যুক্ত        | . भुरारिया         | ,,                     | पिसासी                    |
| 22           | चान्दा             | . ,,                   | मार्जनी                   |
| 33           | विहरा              |                        | पनंरहा                    |
| **           | कंडजे              | ,,,                    | सौँरेजी                   |
| 32           | मामखोर             | ,,,                    | भाग्सी                    |
| 31 -         | मेरुवज्ञी -        |                        | ं घीषगा ं                 |
| 17           | · सन               | ं शंझा                 | ब.रेली                    |
| 27           | डङ्कहरिया          |                        | <b>िनिपानिया</b>          |
| 13           | नेवारी             | , <sup>1</sup><br>दुवे | पग्वा                     |
| चौबे         | माथुर              | 2,                     | त्लिंरा                   |
| n            | नैपुरा             |                        | -                         |

--;o:--

# महामहोपाध्याय परिडत शिवकुमार शास्त्री।

काशी से दो तीन कोस पर उन्दों नामक ग्राम में पंक रामसेवक जी मिश्र के संवत् १६०४ फाल्गुन कृष्ण ११ की गुरु जी के आशीर्वाद से शिवकुतारजी का जन्म हुवा। कहते हैं जन्म समय में इन की जिह्ना पर त्रिपुण्ड, त्रिशूल और लंलाट के चिन्ह हो नी दिन पश्चात् वे लुत हो गये। पाँच वर्ष के पश्चात् पिता की 

पंडित शिवकुमार शास्त्रीः

**લ્લાના લાકાલ લાકાલ લાકાલ લાકાલ** 

अमापयिक मृत्यु के कारण अपनी माना के माथ अपने पिन्या में बेलिया में जाना पड़ा। आर्थिम क शिक्षा बढ़ीं हुई। शास्त्री जी की हिन्दी पढ़ा कर उद्योतिष पढ़ाने लगाया। ५०-५० स्हीक नित्य कुण्ठ कर लेने थे। फिर बागीइस चतुर्वेदों से लघुर्धामुदी पढ़ने रुपे कुछ दिन में समाप्त कर अपनी माना के साथ काशी आफर क्योंन्स कालिज में पण्डित दुर्गाद्त जी से आकरण पहने हते । पुनः यालशास्त्री जी से व्याकरण अध्ययन किया। फिर पण्डिन कालीयसार् शिरीमाण तथा विष्टुनशास्त्री से स्थाय स्याः विशुद्धानन्द् जा सं मीमांमा शार प्रस्तानत्रयी पहने रुगं। पुनः क्वांन्न-कान्तिज्ञ में ठ्याकरण अध्यापक होगये । २७ वर्ष की .. \_ अत्रम्था में पूर्ण विद्वान् होगये थे। आपने कालिज की नीकरी स्याग राजपूनाना, काष्ट्रमार, द्रभेङ्गा आदि देशीं मे भूमण किया। महाराजा दर्भक्षा के अनुरोध से आप १ वर्ष वहां रहे और २२ सर्गों में राजवन्श वर्णन एक काव्य दिखा। फिर दर्भगानरैंश ने काशी में पाठशाला खापन कर आप का वहां का प्रधानाध्यापक **व**नाया । स्था॰ भार्टकरानन्द् जो का जीवनक्षित 'यतीन्द्रजीवत चरित' लिखा उम्र के उपलक्ष्य में आए महामहीपाध्याय बनाये गर्ये। आप पर सब धर्म वालीं का विशेष प्रेम था। पक्तवार आप लाहीर डी॰ ए॰ बी॰ कालिज में गये वहीं पर आप का पण्डितीं ने सम्मान पत्र दिया । सन् १६११ के राजदर्बार में आये हुवे मारत समृद् ने आपको प्रणाम किया आपने उनको रहीकों के रूप में आर्शावांद दिया । पश्चात् विलायत जाकर मापने पक्षाव के छोटे लाट द्वारा अपना सन्देश भिजवाया । उस के पारसीलिप का अनुवाद यह था।

" श्री एं० महामहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्री जी। महा-राजाधिराज भारत समाद के राजगही के शुमायचर पर शीमान् भारत समाद तथा समाज। के दीघाँगु तथा प्रयलप्रताप के बृद्धपर्य आपके यहां पधारते से जी धृमं दृद्ता तथा हृद्य की शुद्धता प्रगट हुई है उस से श्रीमान् सारत समाद् अस्पन्त बार्नान्द्त हुवे हैं। और महाप्रभु ने आझा दी है कि उक महाप्रभु की हृद्गत प्रसन्नता कृत प्रकाश किया जावे। इस स्थि यह सन्देश मेजा जाताई और विश्वाम है ओप का हार्दिक गाशीर्थाद समृाद् तथा सामाही के करपाणार्थ सदा होता रहेगा। " लेपटीनेन्ड गवर्नर पञ्जाव।

. आप चिलायनयात्रा के वड़े विरोधी थे। शोफ है कि इन विद्वहरत के २८ अगस्त सन् १६१७ को संसार से टठजाने से संस्कृत साहित्य का एक ग्ल खोया गया। आप के १ पुत्र कई पीत्रं तथा कई कन्योर्थे विद्यमान हैं।

# सर्यूपारी वंशभास्कर महामहोपाध्याय परिडत

विवेदी चन्या में पं० कृपालुद्स जी उद्योतिय के प्रिक्टिं विद्वान् थे। आप के सं० १६१७ केन शु०४ से प्राचार के। मित्रंपुर में पुत्ररत्न उत्पन्न हुवे। तभी डाकिये ने सुधाकर नामकरण दिया, आपने इस के ही नाम पर इनका सुधाकर नामकरण किया। इनके ह मास के होते ही माता का स्वयंचास हो गया। आप की दादी ने ही आप का पालन किया। पिता घर पर नहीं रहते थे, अतः ८ वर्ष तक शिक्षा प्रारम्भ न हुई, फिर यहोपवीत हो कर शिक्षा प्रारम्भ हुई। उद्योतिय आप को अत्यन्त प्रिय थी, अतः आपने अनेक पुस्तकों पढ़ डालीं। आप बड़े प्रतिष्ठित उद्योतियी हुवे। कुछ दिन आपने किस कालिज में गणित श्रेणी में अध्यापकी का कार्य किया। आप की कीर्ति यूरोप तक फैली। गव-न्मेंण्ड ने आप की "महामहोपाध्याय" पद्सी से विमूपित किया था। आप नागरी प्रचारिणी सभा के समापित भी कई घर्ष रहे। खेंद है ऐसे विद्वान् का स्वगंवास २८ नवम्बर १६१० की काशी में हो गया।

ब्राह्मणवंशेतिवृत्तम्



महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी ।

इंडियन प्रेस, प्रयागः।



## (त्रा) सर्पारियों का भेद सवालखी ब्राह्मण ।

वृद्ध किंवदन्ती है कि माधवगढ़ में राम नामक एक राजा था। उसने यह किया, यह में १। लक्ष ब्राह्मणों को भेगजन कराया। इसी से सवालको नाम पड़ा। यह राजा १५६३ ईसवी में राज्य करता था, ऐसा इतिहासन कहते हैं। इनके भेद गयावाल, गङ्गा-पुत्र महाब्राह्मण और अन्य ब्राह्मण हैं। यह जाति सम्प्रति बनारस सादि जिलों में है।

#### इनकी उपाधि मिश्र, दुवै, पाण्डे भादि हैं।

|                             | 1            |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| १ हुवे ।                    | २ उपाध्याय । | ४ मिश्र ।    |
| स्थान                       | खान          | स्थान        |
| १ बेलुकास्ती                | र्-केवनदस्शी | १ मार्जनी    |
| २ चिल्लुगार                 |              | २ सुआरातानर  |
| ३ शिवमन                     | २ तुशुवा     | ३ पराडा      |
| ४ शक्तिमारगु                | ३ त्रिफला    | ५ दीचित।     |
| ५ मनियारे                   |              | ६ श्रवस्थी।  |
| ६ खिरुहा                    | ३ तिवारी ।   | ७ यास्क ।    |
| <ul><li>सर्पाहुली</li></ul> | १ खैरी       | द्र पाग्डे । |
| ८ केाला                     | १ खरा        |              |
| ६ कर्णीद्र 🗎                | २ तिगुणात    | । ६ वखस।     |

# सवा लखी ब्राह्मणों के भेद।

१-महाब्राह्मण, यह जाति प्रायः सब देशों में पाई जाती है। यह मृतक का दान आदि छेते हैं इसी से इन से स्नान पान में सङ्कोच किया जाता है। मृतक दान छेना यर्चन कालीन प्रथा है।

सन् १६०१ की जन संख्या विवरणी में इनकी संख्या ८६८३ थी पुरुष ४२४६ स्त्री ४६३४ थे। २-गङ्गा पुत्न, यह नीर्यों पर प्रायः रहने हैं और वहीं दान ग्रहण् करते हैं और प्रायः विद्या शून्य हैं।

३-गयावाल, गया में पिण्ड कराते हैं यह भी प्रायः विद्याशून्य हैं इसी प्रकार प्रयाग वाल भी हैं।

8-स्रोक्ता, अथवा क्ता, यह शब्द उपाध्याय से चिगड़ कर बना प्रतीत होता है। प्रथम यह पड़े २ चिद्वान् होते थे परन्तु यवन काल में इस जाति ने अन्य शिल्पो कर्म भी प्रारम्भ कर दिये थे। सम्प्रति अच्छे २ चिद्वान् इस जाति में हैं। इनके गोत्रादि अन्य ब्राह्मणों के समान हैं। यह जाति मिथिला, यू॰्पो० और अथध में है।

्र ५-मनरेरिया, यह जाति कांशी भादि खानों में हैं।

# (इ) सर्यूपारियों का २ भेद भूमिहारं ब्राह्मण।

यह जाति अवध्य, यू० पी० विहार, और मिथिला मान्त में है। इनके सम्बन्ध मैथिल ब्राह्मणों में भी होते हैं। इनके गोत्रादि नीचे लिखे जाते हैं।—

| गोत्र'     | डपाधि                     |   | भ्यान     |
|------------|---------------------------|---|-----------|
| रार्ग      | मिश्र                     |   | एक साहिया |
| गीतम       | र्दाक्षित                 | - | संकरवार   |
| शांडिल्य 🕝 | <b>उ</b> पांध्या <b>य</b> |   | किनवार    |
| काश्यप     | पाण्डे .                  | • | वेतवार    |
| भोग्हाज    | निचारी                    |   | दुनवार    |
| -बन्स्     | पाठक                      | 4 | ं चौधरी   |
|            | भरसीमिश्र                 |   | कुरुहा    |
|            |                           |   | ' विप्र   |
|            |                           |   | जैठिंग्यो |
|            | - •••                     |   | रौमडिया   |
|            | ***,                      |   | कष्टवार   |

गाजीपुर जिले में १ राजधर २ मुकुन्द ३ विधुरराय भी हैं। काशों के महाराजाधिराज II H. जर रंश्वरीनीरायण सिंह जी बहादुर रूम जाति के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। स्व० वा० राजानारायणि सिंह वहादुर K. C. S. 1.

## के वंश का वर्णन।

१ नारायणसिंह देव (१८/२ ई०)। १ विकॅमिसिंह। ६ का-शिनाथ। ४ गोपालसिंह। ५ मुरेहिसिह। ६ खेदुराम। ७ मुस्दर्न सिंह (१९०४ ई०)। ८ देवियंशम।

पहलमसिंह, बा॰ ऊर्घासिंह, औंशानसिंह, खेमकर सिंह,

बा॰ सिंहल प्रमाद, बा॰ दुर्गांप्रसाद, धा॰ शिवनारायन ।

बा० लक्ष्मीनारायणिसंह, बा० हरनारायणिसंह, बा० रामना-

रायणसिंह, बा॰ श्रानारायणसिंह, राजा सरदेवनारायणसिंह

राजा शम्भुनारायणसिंह।

# कान्यकुरजों का ३ भेद जुहोतिया ब्राह्मण ।

' ज़ुदोनि ' शब्द से ज़ुदोतिया बना जिस के अर्थ यहाँ हवन करना हैं। बघेळराज जोकि बुन्देलखण्ड में था तब से इन का जन्म क्रम चेला। इन के गोत्रादि निम्नलिखित हैं—

| गांञ            | <b>उ</b> पार्धि    | स्थान   |
|-----------------|--------------------|---------|
|                 | पाउस               | रीरा    |
| <b>उ</b> गमन्यु | वाजपैयी            | विनवारे |
| D.              | पस्तोर             | बङ्गवा  |
| कश्यम           | च <b></b> स्तोरिया | शाहपुर  |
| ग्र<br>गातम     | - ভাঁৰ             | रुपनीचल |

| गोत्र     | <b>खपाधि</b> • | थ्याम   |
|-----------|----------------|---------|
| æ         | गङ्गेले        | मीसरे   |
| शांडिल्य  | मिश्र          | हमीरपुर |
| 20        | अजेरिया        | कोट के  |
| मौनस      | सिश्र          | कविया   |
| भारहाज    | तिवारी         | अजी के  |
|           | दुवे           | उधाशने  |
| ं चत्स    | <b>1तयारी</b>  | पथरीली  |
| एकावशिष्ठ | नायक           | - पिपरी |
|           |                |         |

## कान्यकुन्जों का ४ भेद सनाह्य ब्राह्मण ।

सनाह्य ग्रन्द स्वर्णाट्य का अपभून्य है. रामनन्द्र के यहाँ जिन्होंने भाग लिया था वह दक्षिणादि से युक्त होकर स्वर्णाद्य कहाये। कुछ ननाह्य लोग 'सन 'तप का नाम है उस से युक्त सनाह्य ऐसा अर्थ करते हैं। पर सन नाम तप किसी कोप में नहीं मिला। यह जाति N.W.P., अवध, आगरा, पीलीभीत, स्वालियर, मथुरा, अलीगढ़ आदि प्रान्तों में हैं। 'Sir Henry Elleat ने भी कान्यकुटकों का भेद माना है। The Sinaudhas or Sanadhas, as they are more fannellarly called, tauch the kanaujins on the north-west, Spplemental Glossory Vol I. P. 149.

अर्थात् सनाट्य ब्राह्मण कनौ जियों का उपमेद है। परन्तु कुछ कोग कहने हैं यह गौड़ों का ही भेद है। ब्राह्मण मार्तण्डाध्याय में भी ऐसा ही लिखा है:—

#### ते समाख्या द्विजा जाता ह्यादिगौडा न संशयः।

अर्थास् सनाद्ध्य गौड़ ब्राह्मण ही हैं। एच० एम० इलियट साहिय ने भी ऐमा ही लिखा है—" On the North-west the Sanadhya are met by the Gaur Brahmans." वैसे तो सन शब्द पणु दाने से बनता है और अने कार्यवाची है, परन्तु जा सनाट्यवर्षण में लिखा है—

अतः सनाद्व्यः, सनकः सनन्दनः सनत्कुमारश्च विशुःसनातनः ।

सनक, सनन्दन, सनत्कुमार और सनातन इन पांच भ्रुपियों के 'सन ' शादि नाम के कारणतव विशिष्ठ ब्राह्मणीं ने अपना नाम भी सनाट्य रसा, यह सत्य प्रतीत होता है। कुछ लोग सनोद्ध्य एकं देश घिरोप मानते हैं यथा—" They touch the Kannaujiyas on the North-west extending over central Rohilkhand, and the part of the upper and central Duab from Pilibhit to Gwalior. The boundry lens runs from the North-west angle of Rampur, through Richa, Jahanabab, Nababganj, Bareilly, Fridpur to the Ramganga thence through Salimpur and the borders of Mohrabad, thence down the Ganges to the borders of Kannouj, thence up the Kalindi to the western border of Alipur-patti through Bhaugaon, Sij Bihaman, and down the Jumna to the junction of Chambal.

(H. M. Elliat's Supplementary Glossy.)

कशीज प्रान्त से मिलता हुवा रोहेलखएड के पास की पीलीभीत से ग्वालियर तक समाद्य देश है, इत्यादि । इसी देश नाम से सनाद्य ब्राह्मण हुवे । परन्तु उक्त कथन में कोई प्रमाण नहीं मिला। संस्कृत साहित्य में 'सनाद्य' देश का नाम कहीं . नहीं मिला, अस्तु ।

इत के साढ़ेतीन घर य दस घर हैं। साढ़ेतीन घर यालीं के वन्या के एक परिखत यदायूं जिले के कार सासनी नाम परगना के आदिशूर राजा के समय में रहते थे। इनके चार पुत्रों के। चार प्राम (१ सराडा, २ तारापुर, ३ राहड़, ४ भट्ट) दिये थे। इन्हों नामों से इनकी उत्पत्ति हुई।

पक भेद इंडोतिया है। शंकवर वादशाहने ( सन् १२०० ) में ८४ प्राम चम्बलनदी के किनारे के दिये थे। इस से इंडोतगढ़ी चौरासी भी कहते हैं।

गौत्र उपाधि

ब्रशिष्ठं व्यास्त, गोरुवामी, भिश्र, पराशर, कतारी, देव-

लिया, दुवे, खेमरिया, उपाध्याय।

भारद्वाज 🕝 वैद्य, चींबे, दीक्षित, त्रिपाठी, चतुर्घर, मिश्र ।

काश्यव मिश्र।

सावर्णी तिवारी |

खपमन्यु दुव्। गीतम ' पाण्डे।

शांडिक्य पाठक, स्वामी, समादिया, मोत्तल, विरथरी,

चैनपुरिया, भे।दिया ।

फ़ौशिक चरसिया। विश्वामित्र शोझा।

जमद्भिन मोडिया।

घनञ्जय सनीहिया।

मृशिल्य उदेनिया।

सींगिया , बचोन्डिया।

मेरहा



श्रीयुत पं० भीमप्तेन जी शास्त्री वेद व्याख्याता यृनिवरसिटी कलकता तथा सम्पादक त्राह्मण सर्वस्त्र, इटावा । सहर्म्म-प्रचारक प्रेष्ठ दिल्ली।



## सनाट्य कुलदीपक पं० भीमसेन जी शर्मी इटावा।

भापके पूर्वज फहंखाबाद जिलेके मेगापुर प्राप्त निवासी थै। किसी कारण वश भापके पूर्वज पं० गङ्गाराम मिश्र पटा जिले के कालपुर प्राप्त में आकर वस गये थे। आपकी ५वीं पीढ़ी में पंठ नैकराम जी शर्मा हुने। आपके सं० १६११ कार्तिक में पुत्ररहा बत्पन्न हुने। आपका भीमसेन नामकरण संस्कार किया गया। आप के जन्म के शा वर्ष बाद ही माता का देहानन होगया। आपकी अक्षराभ्यास पितां जी ने ही कराया साथ ही गणित भी पढ़ाते रहे। कुछ काल एक मदरसे में उर्दू भी पढ़ी। १६ वर्ष तक आप संस्कृत के प्रनथ अध्ययन करते रहे। इसी बीच में स्वा० दयानन्द जी ने फर्सलाबाद में एक पाटशाला खोली थी उसमें आपने प यर्पतक काव्य कोप अलंकार आदि शास्त्र पं॰ वद्यप्रकाश जी से अध्ययन किये। फिर काशी चले गये वहां दर्शन शास्त्र पढते रहे। स्वा० दयानन्द जी ने काशी में वैदिक प्रेस खोला था उस के मैनेजर आग ही हुवे।परन्तु कुछ काल में रोगी होने के कारण आप घर आगये। स्वल होने पर स्वामी जी ने फिर इन्हें २५। पर लेखक नियत कर अपने पास आगरे बुला लिया पश्चात् प्रेस प्रयाग आगया आप वहीं ३०) के संशोधक होगये। प्रकात् सं० १९४० में स्वामी जी के स्वर्गारोहण के बाद आपने प्रयाग में अपना 'सरस्वती प्रेस 'खोला, आर्य सिद्धान्त नाम का पत्न चलाया यह काई १५ वर्ष निकला, फिर प्रेस का इटावा में उठा लाये। उपनिषद् गीता और मनु के ६ अध्यायों का आपने भाष्य किया। आपके यत्र तल शास्त्रार्थ भी हुने हैं। पितृयह के सम्ब-न्ध में आप आर्यसमाज से सं० १६५६ में पृथक् हुने । तब से आएने ' ब्राह्मण-सर्वस्य ' पत्र निकाला प्रेस का नाम ें ब्रह्म-प्रेस ' रक्दा। सन् १६१२ जुलाई में आप कलकत्ता विश्वविद्यालय में वेद व्याख्याता. पं वस्त्यव्रत सामश्रमी के खान पर नियत हुवे। स्तेद है कि आपकी सं० १६७४ में असामयिक द्वत्यु हो जाने से संस्कृत का एक उज्ज्वलरत्न उठ गया। आपके २ पुत्र प्रस्नदेव और चेदनिधि 🕻 । १ कन्या थी जै। परलोक्सास हुई ।

#### गौड ब्राह्मण।

प्रथम भाग में 'गाँड' शस्त्र की कुछ विवेचना है सुकी है।
गाँडों के ही नाम से पञ्चगीड करलाने हैं। यद्याप गाँड नाम
देश का भी है, पग्नतु यह आंतियाचक ही यहां शिंफ्टेन हैं।
'गुड' संकाचने से गाँड शब्द की निष्पत्ति है। इन्द्रियों के।
संकाचन वा दमन करने से गाँड कहलाये। जीसे श्राह्मण गाँड
हैं—इसी प्रकार संजिय व कायम भी गाँड जयपुर बादि में
विद्यमान हैं। इन सब प्रमाणों से स्पष्ट है कि वर्ण में गाँड शब्द जानियाचक है देशवाचक नहीं। शादि गाँडों का बादि देश कुर-सेव प्रान्त था यह पूर्व लिखा जानुका है। निद्या के प्रधान पण्डिन येगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य भी एंना ही लिखने हैं:—

The original home of the Gaur Brahmins is Kurukshetra country. The Gaurs say that the other main Divisions of North-Indian Brahmins were Gaur and have acquired their present disignations of Saraswat, Kanyakubja, Maithal, Utkal by immigranting to the Provinces (where they are now domiciled. (H. C. S. Page 53)

अर्थात् गौड़ों का मादि प्रादुर्भाव म्यान फुरुक्षेत्र है। क्यों-कि उत्तरीय भारत के सारस्वतादि जाति में इसी 'गौड़' नाम से प्रसिद्ध हुवे, इत्यादि।

'गीइ' नामक एक ऋषि भी हुवे हैं।

नारायणं पद्मभनं चस्तिष्ठ शक्तिञ्च तत्त्पुत्र पराहारंच । ब्यासं शुक्तं गोंड रद महान्तं गांविन्द् योगिन्द्र मथास्यशिष्यम् प्रै

इस पद्य में शुकदेव के पुत्र गाँड भी कहा है। परन्तु इस की सत्यता में अन्यत्र प्रमाण नहीं मिला। किसी २ का कहना है कि इसी ऋषि के नाम से गाड़ कहाये।

यह जाति सर्वत्र भारतवर्ष में विस्तृत है। इस में मुख्य ब्राह्मण सादिगीड़ हैं। . !

## आदि गौड़ों के कुछ गोत्र और उपाधि।

|                    |           | _      |                  |
|--------------------|-----------|--------|------------------|
| गोल                | उपाधि     | गोत्र  | ख <b>दा</b> धि   |
| कौशिक              | दीक्षित   | वसिष्ठ | घाघसानं          |
| भारहाज             | तिवारी    | गौतम   | विधातां          |
| <b>कृष्णात्रेय</b> | चतुर्वेदी | •••    | गन्धर्वात        |
| पराशर              | निर्मल    | •••    | पाण्ड्याना       |
| बत्स               | नागवाण    | •••    | पांतिये          |
| 29                 | चीहनवाल   | •••    | झुंडिये          |
| 27                 | ्रं मरहता | •      | कनं हिये         |
| पाराशर             | लाटा      | •••    | गौतमं            |
| •••                | मोत्रा    | •••    | <b>मु</b> हाळवान |
|                    | इंदौरिया  |        | नगरवास           |
| शांडिस्य           | हरितवाल   | ***    | शाडियां          |
| काश्यप             | मनश्रक्षी | •••    | बाजरें           |
| अंगिरा             | मिरीचिया  |        | सिम्मनघार्छ      |

# गौड़ ब्राह्माणों के शासन १४४४ हैं इन में सें कुछ

# निम्न विखित हैं।

|   | 8          | सारोलिया         |   | ११   | पञ्चल गिया |
|---|------------|------------------|---|------|------------|
|   | 2          | कावर             |   | . १२ | परवाडिया   |
|   | ą          | भडेलवाल          |   | १३   | नागणवा     |
|   | 8          | हरितपाल          |   | १४   | सारा       |
|   | 4          | <b>घ</b> वेग्वाल |   | १५   | कतेवग्या   |
| • | Ę          | सिथीवाल          |   | . १६ | आस्तीयाण   |
|   | 9          | दरड़             |   | ₹9   | गाँगावत    |
|   | ۷          | <b>दीक्षित</b>   | - | १८   | नागवाण     |
|   | 3          | चूलीवाल          |   | 38   | मारखा -    |
|   | <b>ছ</b> ০ | नानोतिया         |   | २०   | गलयाण      |

| વર         | होन्। हिया  |     | 38      | र्सामणिया    |
|------------|-------------|-----|---------|--------------|
| સ્ર્       | माचोलिया    | , - | 89      | चाह्योण      |
| રકું       | दुइ         |     | ક્ટ     | सेवल         |
| રુસ        |             |     | अध      |              |
| á,         | बींडा       |     | 40      |              |
| २६         | सद्गित्रवाल | •   | 6,7     | फेवारिया     |
| ₹3         |             |     | ا لوتر  |              |
| 2,5        | विचाल       |     | ५३      | रीछोवत       |
| Şξ         | रामपुरया    |     | ં બંધ   |              |
| ٩o         | साहीत्राल   |     | ં ધૃષ્  |              |
| ३१         | च्हेंड      |     | इंग     | . चार्कालिया |
| 32         |             | •   | 0,9     |              |
| <b>2</b> 3 |             |     | 46      |              |
| રૂક        | क्लबाल      |     | 4.5     |              |
| 34         |             | •   | ६०      |              |
| ₹ <b>६</b> |             |     | , ६३    | श्रोत्रिय    |
| 33         |             |     | ્ર દ્વર |              |
| ŧ۷         |             |     | ं इ३    |              |
| ३८         |             |     | ं द्ध   | _            |
| 80         | वरीवाल      |     | 23      |              |
| នវ         |             |     | ६६      |              |
| કર         |             |     | €9      | गो स्वामी    |
| Вź         |             |     | 82      |              |
| કક         | होरवाल      |     | ६६      | उपाध्याय     |
| ध्रप       | भोरका       |     | . 60    | शाचार्य      |
|            |             |     |         |              |

# \* यद्यं कर्तुं चमाहूय वेदह्यधींदु चिमतिः। ततः परमगृतुष्टी राजा यद्यं चकार ह॥

अर्थात् राजा जनमेजयन ने यह कराने के लिये १४४४ मुनियों की बुला कर यश कराया। उन से १४४४ मायन गोड़ों के हुवे।



ब्याख्यान वाचस्पति पंडित **दीनद्या**ल शर्माः



गोडाः द्वादश प्रोक्ताः कायस्थास्तावदेव हि । , तत्रादो मालवी गोढाः शी गोडण्च ततः परम् ॥४०॥ गंगातस्थगोडाण्च दर्थामा गोड एव च । वाशिष्ठाः सोरमाण्चैत्र दारुभ्यश्च मुलसेनकाः ॥४१॥ भद्रनागः गोडाश्च तथा सूर्यद्वनाह्यः । पाथुगाख्यास्तथा गोडामात्रस्भी की बाह्यस्थनतः ॥४२॥

आदि गौड़ों के १२ उपभेद हैं— १ मालर्वीय गाड़, २ र्श्वागीड़, ३ गगापुत्र ४ हर्याणा ५ वाशिष्ठ ६ सौरभ ७ दारुम्य ८ सुखंदन ९ भट्टना पर १० सूर्यद्विज्ञ ११ माथुर १२ वाहिमकी ।

इनके स्रतिरिक्त स्रम्य विभेद भी हैं— १ गूजर गौड र चौरा-भिया ३ दाधिमथ ४ पार्जावाल ५ टेकवारा ६ किरत निया ७ शुकुल-वाल प्रभूमिभार। ६ शुक्क १० सनाह्य ११ भागव १२ मध्यक्षेगी इन सर्वक गोव आदि गोडों के समान ही हैं।

व्यारुपात वात्रस्पति श्रीमान पं० दीनद्यार जी शर्मा।

दिल्ली से ३५ मील पश्चिम में पंजाब प्रांत का भज्जर नाम क एक हींटासा नगर है। वहींपर एक उच्च कुल के प्रीतिष्ठित गीड शक्ष्मण वंश में संक्ष्मन् १६२० ज्येष्ठ कृष्ण नृतीया की श्रीमान् पं० दीनद्यालु जी शम्मी का जनम हुन्ना। आपके पिना पं० गंगासहायजी फारमी के यंडे बिहान् माने जाते थे ज्ञाप किया भी किया करने थे। इसका कारण यह था कि. उस समय भज्मर में नवायी गूंज रही थी। दिल्की की वादशाहत नंष्ट होने के बाद भज्जर के नव्याव वंड प्रतिष्ठा की नजर से देखे जाते थे। नवायी के ही कारण आहाओं। नक में फारसी की पटन पाठन जोर पकड गया था। ईस प्रभाव में पंडित जी की भी ज्ञारमा मकनव में फारसी पहनी पड़ी। इज्जही दिनों में ज्ञाप फारमी के पूर बुंशी होगये। शेख सादी जीर मींजाना रूम के प्रकर्ण प्रनथ ज्ञापने कट द पढ़ डाले। ज्ञानन्तर सरकारी स्कृत में दाखिल हुए और ग्रंपी ज्ञादि का अभ्यास किया, ज्ञाप प्रत्येक कक्षा में अञ्चल नंबर पर पास होते रहे। यदि पारिचारिक पिपित्यों आड न आनीं तो ज्ञाप ग्रंपी की भी पूरी शिक्षा अप

करसकेत। परन्तु ऐसा न होसका गुरु जानों के थोड़े र अन्तर से मिसार स्याग करने के कारण आप बहुत दुः श्री हुए। क्यों कि चन्धु वियोग के समान संसार म कोई दुख नहीं हो। । कुटु नियों के मनु गेष्ठ करने पर भी दुः श्री चिक्त से पढ़ते रहना आपके लिये कठिन हो गया। अन्ततोगत्वा आपको अध्ययन संहिता पड़ा। उन दिनों सरकारी नौकरी करनेव लों को एक परीक्षा देना पड़ा। उन दिनों सरकारी नौकरी करनेव लों को एक परीक्षा देना पड़ा। अन दिनों सरकारी नौकरी को स्थाप उस परीक्षा में बेठ थे। र जिले भर में पहला नम्बर पास हुए। नव्तर कुछ दिनों सरकारी नौकरी की, परन्तु आपको परतं इता में जीवन बिताना अच्छा नहीं मालूम हुथा, आपने तुरन्त नौकरी छोड़ दी, आपको वाल्यावस्था से ही समाचार पत्रादिकों के पढ़ने में प्रेम या और देश से अनुराग था इसी कारण खापने एक 'रिकाई आम सीसाइटी' स्थापन की, और मज्जर से ही अपने सम्पदकत्व में 'हरयाना, नामका उर्दू रिसाला निकाल।। इस सीसाइटी का जिले अर में प्रभाव छागया, और वेड लोग उसमें सिमाहित होग्य।

इसी बीच में क्रापको व्रजयात्रा करने का विचार सुभाइसी के अनुसार आप मधुरा वृन्टावन की अपूर्व्व शोभा निग्खने के लिए व्रज में पहुँच गये, वहां के मन्दिरों और भोगराग के ठाड देखकर भाष धर्मभाव में गद्गद होगए। प्रापकी अवस्था उस समय लगभग २२ वर्ष की थीं। ग्राप सबकुछ भूटकर बहुत दिनों नक वृज की ही छुंजगिलयें में ध्रमण करते रहे। तृमते फिरने श्री बुन्दाचन में केशी घाट पर शीनारायगा स्वामी जी से आपकी भैंड हुई। छार उनमें आपको परम श्रद्धा होगई। कुछ काल स्वामी 🍎 जी का संग किया। स्वामीजी ब्रजभाषा के वह रिमक ग्रीर भक्तः कवि हुए हैं। आपकी रचित" ब्रजाविदार 'तारकी पोथी इस बात का प्रमाग है। स्वामी जी के उपद्श से ही आपन हिन्दी भाषा सी की भौर धर्म की सेवा करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। धापका ब्रज-भूमि बहुत ही रुचिकर प्रतीत हुई। अतः श्रीमथुरायुरी में विवास करने लगे। वहां स 'मथुरा' नामक उर्दु साप्ताहिक पत्र निकाला श्रीर बहुत समय तक स्वयं संपादिन किया। उसके बाद आए मुंबी हरसुखगय साहव के लागेर से निकलने बाळे "कोहनूर " वामक उर्दू साप्नाहिक पत्र के एई। उर्र रहे। यहांपर इनके वाखसका

स्वर्गीय याबू वालंमुकुन्द गुप्त जी सहकारी सम्पोदक नियत हुए। यद्यपि पंडिन जी का उर्दू लेख वड़ा जोरदार था और उर्दू के नामी लेखक हो चले यें, तथापि पण्डित ती को उर्दू से घृष्ण क्षेत्रे लगी, इसी अवसर में आपने हिन्दी संस्कृत का अम्यास अच्छा कर हिया भौर धर्म सेवा में छग गए। इधर वाबू वालमुकुन्द जी ने वहीं काम छेखनी द्वारा करेन का संकट्प किया, इसी निरुचय के छानुसार पंडित जी ने संपादन कार्य त्याग दिया और ब्यास्थान देना प्रारंत कर दिया। सबसे परंत आपने हरिद्वार में श्रीगोवर्णाश्रमहितंपर्णा र्गगायमें सभा कनखब स्थापिन की इसको उद्देश नाम ही से प्रगट है। परन्तु इससे घर्मका वास्तिविक उपकार न होते देख एक मारतीय धर्म संस्था स्थानन करने का छ।पने संकलप किया, ग्रीर तदनुसार सम्बन् १२४४ में आ हरिड़ार में आपने (मारत धर्म मनामंडल। नामक विराट धर्म नंतस्था की स्थापना की, धीर भ्रापने द ने वड़ी योग्यता से चलाया । आप इस अवस्था में बड़े छोजन्ही ग्रीर प्रमावशासी वका माने जाने लगे थे। इसके दो ही वर्ष यद संबत् १६४५ एवं सन् १८८६ मार्च माम की २४ से २७ नारीय नक. य नरंपक राजा सह सी० वाई० ई॰ के सभा-पतित्व में श्री पुन्दावन में सहा मण्डल का दूसरा श्राधि-देशन आपन यही भूगद म न किया । पंडिनजी की वाखीशकि के बमाव से बंद २ म । राजा, राजा, भेड साहजार, रईस, पंडित बिद्धान, लेखक और वका सभी महामंडल में सस्मिखित हो गये। पञ्जाव यु. पी. ग्रीर राजपुत्रीन में इन व्यविवेशनींका ग्रव्हा प्रभाव पदा। ग्रापने उत्सर्वेद्धां नक अपने कर्नेब्यकी इनिश्री नहीं की। किन्त बिद्वात उपदेशकों को सायं प्रधान २ नगरों में निरन्तर भूमए किया। श्रीर शनिपत्तियाँ को हिलाने बाल ऐसे ज़ीर दार च्यान्यान दिये कि, जर्जरित सनातन धर्म्भ में एकवार फिर प्राण सञ्चार हो गया- ग्रापंके कारण सनातनी छोग ग्रपने ग्रापको सनाथ सानते लगे। पंडितजी ने अपने इन चौरोंमें स्थान ? पर सनातन चर्म सभाग्रों की स्थापना की । इस प्रकार स्थापित धर्मी समा-क्रांकी संख्या ५, ६ सी के छगमग हुई होगी। आपर्स इस विवित्र च्याद्यानशक्ति और देवी सहायनाके ब्राध्यय पर धार्निक जगत पुनः

जागृन हो उठा । ग्राप जद्दां गए, वहीं विजय पातरहे । सब कार्यीम भ्रापको निश्चित सफ्तलता मिलनी रही ।

कार्तिक शु. २ से ६ मम्यत् १६४७ तद्रमुमार ता. १४ से १८ मबम्बर तक मन् १८६० में थ्री इन्द्रप्रस्थ दिख्लो में महामण्डल का तृतीय महाधियंकान बड़े समारोह के साथ हुआ। राजा शशिशंख-रेज्वर रायबहादुर, नादिर पुर एवं महामहोषाभ्याय ए. शिवकुमार जी शास्त्री काशीं सभापति हुए उपदेशकों पण्डिनों आदि को उपायि एवं.पड्क देनेका प्रथा पण्डितजीनेही महामण्डल छारा उस समय चलाई। इस अधिवंबान के बाद कई वर्ष तक शान्तिस प्रचार होता रहा। किन्तु वड़ा उत्सव नहीं हुआ। इन दिनों पंडितजी ने सीमात प्रदेशों में पेशावर पश्चिम में केटा क्लोचिस्थान और सिंध में सक्तर कराची तक भ्रमण कर सब जगह वर्ण्याकिनी समाएं चना इली। जो इस समय तक वरावर काम कर रही हैं। कई सभाग्रीने तो इस समय सनार्तन धम्में हाईस्कृत चला रफ्ले हैं।

शिमले में हिन्दू विचारके मनुष्यें। के स्थि कोई पवित्र स्थान नहीं था, पं. जी ने विरकाल लगातार भाष्या किया और ५०००) की लागन भे एक विद्याल छुप्ए। मन्द्रि धनवाया । वहां निरामिय भोजी सनातनी हिन्दू आनन्द से रह सक्ते हैं। यहाँपर आपकी स्थापित धर्मसमा मी चडी असावजातिनी है। इसी अंदसर स कपृष्यला भौर मधुराजी में प्रांतीय मंडली के अधिवेशन धूमधाम के साथ हुए। और काशी में राजा ताहिरपुर के प्रवन्ध से महा-मंडलका एक ग्रसाधारण उत्सव भी हुआ। किन्तु महस्मन्डल की भारत वर्षीय बृहत अधिवेशन हुए देर होगई थी। सोग एक ऐसी जमाव देखने के लियं उत्सुक थे। जनताकी अभिरुचि देख पंडित जींन उस महाधिवेशन का आयोजन दिल्ली में करना ठान दिया। यह अलाकिक अपूर्व और अद्वितीय महाधिवेशन संवत १६५७ की आवर्षा शुक्ला १२ माह कृष्णा ३ तद्वुसार ८ से १३ अगस्त तक सन् १६०० में दिल्ली में असाधारण समारोह और सफलताके साथ हुया। मंडल का पंडाल ऐसा विशाल सुन्दर और मनोहर बना था कि बैसा कमी किसी भी कान्ग्रेंस का देखने में नहीं ग्राया। पं मद्-नमोहन माल्वीय उस मंडप को देख कर उछन पडे थे, छौर बंड़ी

प्रमन्तता प्रगट की थी। उसपर बनाते हैं कि, २०००, हजार व्यय किया गया था, किन्तु पाँछे मामान नीलाम करने पर बहुतसा रूपया चसुल होगया था। श्रोमान महाराजा वहादुर दरभंगा ही उस श्राध वेशन के समापति हुए थे। और श्रीमन् महामहोपाध्याय महा-राजा सर 'प्रताप नारायगुसिंह' वहादूर, के. सी. आई. ई. अयोध्या मरेश रूपा कर पंघारे ये। यह अधिवंशन क्या था, मानो ग्रांधष्टिर की सभा थी। उसे देख विज्ञ पुरुष भी कह उठ थे कि "न भूती न भविष्यति" श्रीर धास्तव में आजतक उसके जोड़ेका कोई धार्मिक सम्पेखन हुया भी नहीं। उस ग्राधिवशन के प्रतापसे सनाहन धर्म के प्रतिपक्षी कांप उठ थे। और धर्मकी जड सुबढ हो गई थी। उस अधिवेशन में पंडल की वेदा पर से पं॰ दीनद्यालुजी का सिंह गर्जन जिस किसीने भी सुना, उसी के हृदय पर अनकी खांकी चर शक्तिका सिका जग गया, चारों छोर पंडि जी के जयकारे बुलाए जाने लगे, जिधर देखो उधर आपही की गुगाविश की चरचा सून पड़ने लगी। आपके अर्लोकिक गुर्गों से आकृष्ट हो चारी छोर से धानक सर्वत आपकी सेवामें उपस्थित है ने लगे। इसी प्रवाह में निगमागम मंडली के स्वामी जानातन्त्र आपके पास आपे, श्रीर निग मागन मंडली तथा महामंडल के एक करने का परामर्श स्थिर हुआ। पंडितकी ने पहे लिखे संत्थासी की ऐसी उच्छा सन प्रत्वता प्रगट की. और कुछ कार्य भी सींप दिया। आप भूमगा में चले गए। पोक्र से ग्राप के विरुद्ध कुछ कपट जाल रचा गया। इस में ब कांग सम्बद्धित थे, किनका पंडितजी ने बोलना सिखाया और साथ में रख कर व्याल्यान की शैंखी सिखाई थी। अस्त, लोगों की ्र शंकेवाजी और छल कपढ़ से आप वहत खिन्न हुए धर्म सेवा में भी लोग कांट्रे व्यंतरंन लग । तोर्भ पंडितजी चाहते तो कपटा छालियों को उसी समय दमन कर डाखते, किन्तु व अधिक दिनोसे निरंतर काम करते १ थक गए थे। इस कारणा कुछ विश्रांत चाहते थ, बस आप ने महामंडल से सन् १९०२ में अपना संबन्ध अलग कर खिया और मधुरा में उसकी रजिस्टी कराकर निगमागम महला क साथ उसका सम्बन्ध कर एक रिजप्टर्ड वॉर्ड के हाथ में काम सौंपीदया, उस के अनन्तर बाप तटस्थ छप्से महामंडल को देखने

रहे। श्रीर जैसे बना उम ही सहायता भी करते रहे। तथा अह-नक कर रहे हैं। श्रथ जो महामंडल की दशाहे. यह सबपर अगट ही है।

भारत धर्म महामंडल क्रेर मेंकड़ों सभाओं के आंतारिक्ते पं. जं अनेक हाईस्कूल, विद्यालय, गोशाला, पाठशालांग्रं स्थापन कर चुंक है। आपके द्वारा स्थापित धर्म सभाव्यों की और पाठशा-ल क्रों हाईस्कूडों और सामान्य विद्यालयों की गागता करने में विस्तार बहुत होगा, क्रानः उनके द्वारा स्थापित प्रदान २ एस्याओं का हो उन्नेस यहाँ किया जाता है।

(हिन्दू कालिज, दिल्ली) दिल्ली के हिन्दू बालिज के संस्वापकों में पंडित जी श्रधान ग्रामनके व्यक्तिशर्री हैं।

ं श्री विगुद्धानन्द सम्स्रती विद्यालय कलक्ता । इस विद्या लय की स्थापना में पीडनजी ने जिस परम पुरुष का परिचय दिए', यह सब पर प्रगट ही है। दानबीर भाग्य द्वियों के इब्य में ही इन विद्या-मेदिर की स्थापना हुई है। किंतु उनकी उसेवित भार प्रेरित करने में जो पंडित जी ने सस धारण परिश्रम किया. यह उन्हीं का कर्त्तब्य था। इसमें पांडन जी की भ्रासीम वक्तव राकि का पूरा परिचय मिलता है। द्यार साथ ही मारकड़ी जाति के साथ में उनका स्वामाविक स्तह है उमका भी यह प्रच्छा नमुना है। इस विद्यालय की स्थापना सन १६०१ में हुई थी। स्थापन काल में १५ इजार से ही कार्यारेभ हुआ था किंतु अव ईर्वर की द्या से ४ लांख रु॰ की लागत से विचालय का शानरार मकान वना है। थार टाखाँ रुपये जमा हैं। परमात्मा करे यह कम-र्राल कालेज का स्वरूप धारण कर मारवाडियों का हित साधन करे श्रीर पंडिनजी का विचार पूर्ण हो। इस कार्य में स्वर्गीय पं॰ माघव प्रनाद की मिश्र और वालमुकुन्द की गुप्त ने को पंडित की के परम स्तेही थे, अपनी लेखनी द्वारा पंडित जी की उद्देश्य पूर्ति के लिये बड़ी सहायता पहुँचाई।

पात्वाईः विद्यालय, दस्दर् इम विद्यालय की आवश्यकता समक्त सेट सेमरान श्री कृष्णत् समजी ने पीडनजी की मुर्बई पद्यार ने के लिखे आजह पूर्या निमन्त्रमा पत्र भेजा। पीडनजी ने वर्ष पद्यार कर अपनी आजम्बनी आणा ने मा वाडी समाज पर प्रभाव ड'ल उन्हें विद्यालय स्थापन करने लिये उपजित किया। अनति। गत्या सन् १६१२ के अन्त में विद्यालयकी स्थापना हुई। इस समय विद्यालय ना भव्य भवन तैय्य र हो बुका है और लगभग अहाई साल क्षणा जमा है।

सनानन धूमी कार्केज लाडीर । इस कालेज की स्थापनांके लिए पंडितजी होई २० वर्ष से एड विकास कर जुके थे। कई वास आपको इस कार्य के समयनन करने में इनोत्साह भा होना पड़ा। परन्तु आपने अपना पित्रज्ञ विज्ञार नहीं छोड़ा। ऐसी कीन सी यस्तु है जो पुरुषार्थके अगो।चर हो। अन्ततः यह कार्य्य भी पंडितजी ने करके छोड़ा। गत ११ मई १६१६ की इस कार्य्य भी पंडितजी ने करके छोड़ा। गत ११ मई १६१६ की इस कार्यज्ञ उद्धारन उत्सव बड़ी धूमधाम के माथ सम्यन्त हुआ। संस्कृत और एको नेमिकन की एमट एठ क्लास नक इस्मे पहाई होनी है। विद्यार्थी संस्था सिक हो है स्टाफ बहुत उत्तम है।

श्रीस्त्रत्त भारत वर्षीय सनावन वर्म महासम्मेलन । गनकुम्म् के मेले पर श्री हरिहार में किसी भी धर्म संस्थाको धर्म प्रचार करते न देख पंडिनजी ने महासम्मेलन हारा धर्म प्रचार किया। इस का दूसरा श्रीधंवरान श्रीसश्चरा पुर्ग में खेर तीमरा लाहे. र में वर्डी धूमधाम के साथ हुए। महामगडल ग्राह्म संस्थाओं को शिथल देखतर ही शायद ऐसा करते की व्यवस्था की गई होगी। वस्तुनः इस प्रकार की एक संस्थाकी परम आवश्यकता थी, परन्तु गत प्रयाग कुन्मके श्रवमर पर श्री मानकीय मालवीयजी की सनातन मर्ध महासमा के साथ मिलकर महासम्मेलन की श्रीद्देशन हुशा उस समय जनता की इन्ह्यानुसार महाम्मेहलन और माहासभा का मिला दिया गया। श्रीद्देशन सिकार एक हैं। मालवीयजी मेरी हैं।

कलकत्ते के एक लिपीविस्तार पीरपर की स्थापना में श्री पंडित जी का बहुत कुछ हाथ है। उसके श्रीधंपरान पीडतजी के ही ध्यान दक्त में हुए। किंतु लेड़ है, अब उसकी हरा, तंनीगजनक नहीं है। आपकुल के बसचर्याश्रम हरहार की इड करने श्रीर सुब्ययस्था करने में पंडित जी ते बडा उद्योग किया है। उसकी स्थापना के बद से अबतक जो मी विपत्ति शाई श्रीपने वे सभी निवृत्त की अहिंगकुल के कार्य कलाप में जन कभी उथल प्रथन हुई तभी पंडितजी ने बड़ी पीरयता से उसे सभाता है। श्रारंग से स्थापनक भाष उसके आवश्यक श्रीविश्वामी में भाग लेन रहे हैं।

अपनी मैं इ जाति की उन्नति के कार्यों में भी प्राप्ते यया समय समुचित माग लिया है। श्री कुम्त्त्वेत्र में श्रीमनी गाँउ महा-सभा का जो सबसे पहिला अधिवशन हुआ था. उनमें पंडिनजी मौजूर थे और गीड समा की स्य पना और कार्य सञ्ज छन के लिये मदमे पहला अपील उस समय पीडन जी ने ही किया था। तग्रमे भवतक छाप गींड समा के बरावर सहायक है और समय २ प्र उत्सव आदि में शरीक धीकर जाति सेवा का अनुराग प्रगट करने रहे हैं। भ,रत ब्यापी अन्दालनों में ब्यग्न रहने के काश्शा आप अधिक समय इस सभा की छोर नहीं लगः सकै। तथापि प्रावहय-ता पड़ने पर आपने सहर्ष अपनी जार्ताय सभा की सव। करने स ष्ठपनागीरव समका। पंडिन जी के कारण गेंड जानि कासर ऊंचा है थ्रीर पांडन जी गैंड धने के का गा अपने की परम सी-भाग्य शास्त्री मानते हैं। आफका अपनी जाति के नाम न वडा प्रमाद इनके अतिरिक्त काशी के हिंदू विन्ध विद्यालय के अल्टोलन में भी पंडित जी ने प्रनान साम खिया। इसके प्रारंभ काल से खंका स्थापन समय नक आप संश्र्ही छावश्यकी कार्योः में सान लेते । हे हैं। प्रानक स्थानों पर इसके डिय्टेशनों में भी पंडितजी वारीक हुए। क्रत्य त्रांखळ मारतीय हिन्दू ममा की चैं।भिल क उपमभु।पनि हैं। िंदु मभा के कामों में भी आप वड़ा हिस्सा लेने हैं। द्रवार के मश्य श्रीम न समृत्य बार श्री मनी समृत्या से हिंदू नेता के स्वरूप में आपने में की थीं और उन्हें ग्रीशी बीद प्रदान किया था। मिन मंटिंगू के समन्त भी आप कई डिपुटेशनी भे हिंदू मेना के स्वरूप में

उपस्थित हुए पंडितजी का भारत के धार्मिक जगत पर श्रसाधारमा धार्भिक प्रमुत्य है, आपने सनातन धर्मके लिए अपूर्व परिश्रम किया, श्रांपको धर्म सेवा विश्वविदित है। धर्म के दुर्दिन के समय में यदि श्राप कमर कम कर खंड़ न होते तो आज न माळूम प्राचीन प्रयासी कीं पया दशा होती यदि स्वामी दयानन्द की नई ज्यवस्था की स्थापना के कारण लृथर कहा जा सकता है तो पंडित दीनद्याल जी को प्रचीन प्रथा की पुनः प्रतिष्ठा के लिए इगनेटियस होयांला भी अवंदय ही कहा जा सकता है। जिस प्रकार इमनेटियस की दृहता ने रामनकेयां जिक धर्म को बचाया, वसे ही पंडित जी के अनवस्त पंरिश्रमने सनातनथर्म की रचार्का, इसी कारण सनातन धर्मी जगत श्राप का हृद्य से ग्राटर करना है । घार्मिक जननाही दशीं, स्वतन्त्र न्रपतिगर्ग भी प्राप में परम भक्ति और श्रद्धा ग्वने हैं। भारत के श्रंनेक नरपतियों ने श्राप के भाषण श्रवण कर धर्म हान का लाक उठाया है। स्रापक भाषण सुनने वाले स्रार स्नापसे जिल्लेय संभिद्यता रंखने वाले प्रधान२ राजायों में श्रामात गायकवाड़ वर्ट:दा नरेश,महा-राजा कादमार, महाराजा ग्वालियार, महाराज राना घें।लपुर, महा-**राजा भरतपुर, महाराजा ऋ**लवर, महा**र्**जा नामा, महत्राजा चम्पा महाराज राना भाजायाइ, थादि स्वातन्त्र नरपिनयों के नाम उल्लेख योग्य हैं। इनके प्रतिरिक्त भाग्न के बड़ेर रर्दस जमीदार ग्यासती के मधी, सेठ साहकार आदि सब पुरुष आपके नाम पर श्रद्धा करने वाले और ग्रापके निर्दिष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं। उनके नाम निर्देश में यहुत विस्तार हो जायगा।

इस प्रकार पंटितजी का जीवन आश्चर्य, विचित्रता, खपूर्वता भीर उपदंशों की प्रमुरतासे भरपूर है। खापन प्रायः सम्पूर्ण भरत की खनेक वार परिक्रमा कर डाजी है। सव ही स्थानों में आएने पर्यटन कर सनातन धम्में का विजय पटह ता हिन किया है। रामेश्वर, जगन्नाथ, हारका धाम तथा पवित्र पुरियों पर्व अन्य दिवों की यात्रा आपने पृथक् और सकुटुम्ब दोनों प्रकार से की है। हैदावाद दक्षिण में भी धापन तानवार धर्म की धूम मचाई है। यहां के हिन्दू और मुसल्यान छापके व्याख्यानों की मधुर भाषा खीर विपययोजना पर यहुत ही मुग्ध होचुक हैं। आपकी वहां पक

वही शानदार सवारी निकाली गई थी, जिसमें शादी इम्पीरियल सर्वित फौज सड़ी की गई थी. छौर फीजी सलामी की गई थी। जो एक मुमल्मान रियासत में किसी हिन्दू के लिए श्रमाधारण. थ्योर श्रंपूर्व वात थी इसके श्रतिरिक्त ग्रन्य कितनी हीं देशी रिया-स्तों में आप परारे हैं और अपूर्व सन्मान प्राप्त किया है। श्रापन अपने धानुस्य समय का एक धन्छा भाग मारवाड़ी जाति के उद्धार ग्रीर इन्यतिके ही ग्रर्थ व्यय किया है। आपके इस परम उपकारका काई भी सच्चा थ्रीर समभदार मारवाड़ी भूट नहीं सकता। पंडिनजी के देवोपम चरित्रकी घटनाएँ एकसे एक वहकर हैं। पीडत जी के दो पुत्र ग्रीर एक पुत्री हैं। दो खड़िकयें भीर एक पुत्र काल कवित हुए। बड़े पुत्र श्री हरिहर स्वरूप शास्त्री श्रीर दूसरे श्री मांबिचन्द्र अम्मी हैं। दोनों बी॰ ए॰ तक पढ़े हैं और धर्म-निष्ट हैं।परमात्मासे हमारी यही विनात प्रार्थना है कि वे हमारे शिरपर पूज्य पंडित द्गेनद्पालुजी सहश महात्मा श्रीर महा पुरुपका अस्तित्व सदाके लिए बनाए रक्खें थीर यावत चन्द्रदिवाकर हम उनके प्रपृष्टि काम प्रद उपदेशों से सर्व्वता कतार्थ होते रहें ।

### श्रीयुत पंडित इतिहर स्वरूप जी शम्मी

फालगुन शु० १२ रविवार को सम्यत् १५४६ को भागतर में आपका जन्म हुआ श्रीमान् पंडित दोनद्यालु जी शम्मी के आप प्रथम पुत्र हैं। पंडितजी ने अंग्रेजी के इस प्रधान युग में भी पहले आप को देववाणी संस्कृत का अध्ययन फराया । वाल्यकाल से दी पठन पाठन में आपको अभिश्वि अल्याविक है, कुछ कालतक ओरिप्यटल कालेज लाहार में और विशेष प्राक्षेत्र रूपसे आपने अध्ययन किया है। सन् १९११ में ३४७ नम्बर लेकर आपने पंजाब विदयनविद्यालय की 'शास्त्री' परीक्षा पासकी अपेर पंजाब भरमें ४ थ नम्बर पर उत्तीर्ण हुए'। फिर आपका अंग्रेजी पढ़ने का भी शीक हुआ। सन् १९१३ में मेट्रिकुलेशन पास किया । अनन्तर ४ वर्ष तक धर्म-अकार कार्य में क्याअ रहने से पठन कम कोड़ दिया, परन्तु माननीय आखवीयजी आदि मान्य नेताओं के अनुरोध से फिर अध्ययन शुरू किया और वी० ए० की परीक्षा है डाली। आपकी विद्वत्ता और

प्रोढ खेख शैकी पर प्रसम्त हो जगन्नाथ पुरी के जगद्गुरु श्री शंकराचार्य महाराज ने गत हरहार कुन्म के अवसर पर प्रापको "विद्या भूगण्" की पद्धी से अखंकत किया।

धाप देववाणी संस्कृत और राष्ट्रभागा हिन्दी के प्रौढ छेसक धार वक्ताहैं। सर्व प्रथम हिन्दू विश्व विद्यालय के डेपुरेशन में श्रीतगर (कारमीर) में श्री महाराजा काश्मीर और दर्भगाधीश्वर की उपस्थित में आपने संस्कृत में आख्यान दिया था वहां की पिराइत मण्डली आपके आस्यान पारव से वड़ी ही मुन्ध हुई थी। उसके अनन्तर भारत मा के श्रमण में महास के पंचिम्नार्थ्यों कालेज में दर्भगा अहाराज की अध्यत्ताना में आपने धार्म्यवाह संस्कृत में भाषण दिया था, जिसकी महाम के पण्डिनों ने बहुत ही प्रशंसा की थी। संस्कृत माहित्य संमेलन में भाषण तो आपने बहुत ही दिव हैं और वड़े २ सम्मेलवों में अपवी आजस्विवन्तृता के श्रीताओं पर प्रभाव जनाया है।

आपने संस्कृत ग्रीर हिन्दी के बहुत ने पत्रों में विविध विषयें पर ग्रानक लेख किसे हैं। ग्रापने नीचे लिखे संस्कृत ग्रीर हिन्दी पत्रों में लेख जिखे हैं, ग्रीर जिखते रहते हैं—

संस्कृत—' मंद्रज्ञ शा पिछी.' काद्रजी वरस, विशान चिल्त मिछ, पट्टास्पि, शारदा प्रयाग, संस्कृत रत्नाकरं जयुर, सहृद्या सद्रास, आर्थ प्रभा चहुसाम, विद्याद्य, भाद पाड़ा ग्रादि। हिन्दी-भारतिमन, कलकत्ता समाचार, श्रांबेंकरेश्वर, श्रास्युद्य, शारतवन्धु,पाटिलपुत्र, हिन्दा सम चार, सरस्वती, मर्यादा, मनागमा स्त्री दर्पणा, सारस्वत, ब्रह्मचारी ग्रादि। उर्दू के भी पर्दें। में आपके लेख कपन हैं। इन भापाओं के श्रातिरिक्त वंगाल, गुजराती श्रादि देशी भाषों का भी श्रापको श्राव्हा शान हैं।

हरहार कुम्भ के समय जो खिखलभारतीय मनाता धर्म्भ महा सम्पेलन गठित हुआ था उसके आप संयुक्त मंत्री रहे। दर्भगा महाराज उसके सभापति थे। मथुरा और लाीर के भारी थाधि-वेशन आपके ही प्रवन्ध से अपूर्व समारोह और भारी धूम धास

से सम्प हुए। इस सन्मेष्टन की नरफ में दुर्भगाधीश्वर की श्रम्बता में जो धर्म प्रचारार्य नागत-भूमण तुवा या उसमें प्रादि से श्रन्त नक स्राप साथ रहे श्रीर/धर्म हेन्द्र सीर वर्सा/ द्वारा ट्रयुक्त प्रचार किया। गत प्रयाग छुम्म के अवसर पंत्रमहा सम्मेलन और महासमा का कलंबर मिलाकर एक संख्या वन गई है। मानश्माल॰ षीय जी उसके संत्री हैं और आप मंयुक्त नंत्री, किन्तु मालबीएजी की कार्यान्तर व्यप्नता के कारण अर्जा उसका कार्य मध्यादित नहीं हुआ है। भारत के कितनेही देशां नरेशों, उनके मेहियों, देशके नेनाओं, सेट साहुदारों औं साहित्य संवियों से प्रापका बनिष्ट परिचय है और उन्पर प्रभाव है। सनातन धर्म कालेज में लाहीर क्षाप धर्मशिचा के अवैतनिक प्रोफेमर अंर धर्मशिचा विसाग के भ्रांदेननिक अध्यक्त नियत हुए। पर अन्य कार्यों के कारण अधिक समय त दुनके कालेज की धार्मिक टेक्स्ट हुक कगटा के आप मैत्री हैं। गारतीय मंस्कृत साहित्य संमेखन के भी धीवयों में आप हैं। अहापिकुल हरिक्वार के दूस्टी और उसकी स्थीति के आप स्टस्य . हैं । ऋषिकुल किरोकड़ी दिल्ली के भी आप पूस्ती हैं। गाँड न राजमा और गोड़ जमींदारा देमोमिएशन वेनेजिन कमीटवीं क भा आप सहस्य हैं। भड़कर की हिन्दू नेवा स मिति के आप सभापति हैं। इसी प्रकार अन्यान्य किननों ही सभा सीसाइटियों में आपका उद्योग है । इससे यह पना चेरेना कि आपका पद्तिक कामों के साथ कितना लगाव है। धर्म देश ध्रेर समाज की सेवा के लिए क्र)प सर्वदा समुद्यन रहते हैं। आपके कनिष्ट आता श्री मौतिचन्द्र शम्मा भी वापकी ही भारत विद्याच्यमनी सीर उच विचार के हैं। आएन १७ वें ही वर्ष में आक्तें सहित बी॰ ए० की परीक्षा इस वर्ष हिन्दू काळिज में दी हैं।

## श्रीमान् पंडित अपिगमनी शर्मा रहेस लाहौर

आप यह धार्मिक व्यक्ति हैं। आपके पूच पुरुष 'रंगोह के रहने बाले थे अब जाहोर में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। पंडिन जो ने सनातनवर्म कालिज नथा अन्य कई संस्थाओं में वड़ा कार्य किया है। आपका विस्तृत जीवन चरित्र समय पर त आने के कारण नहीं दिया गया।



सद्दर्भप्रचारक प्रेस देहली.

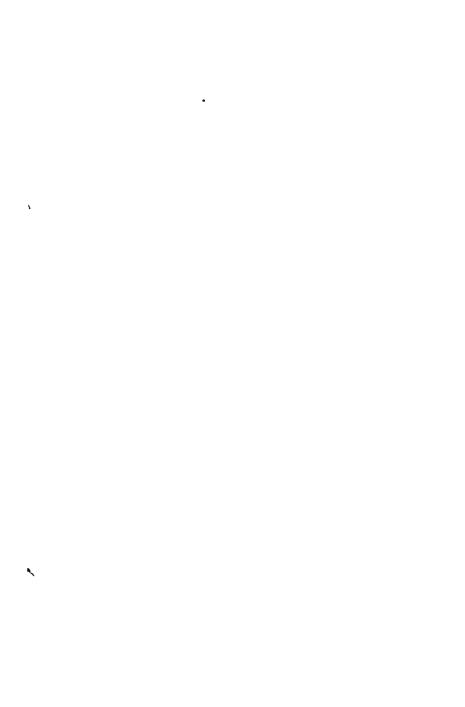

# गौडकुलभूपण



आयुर्वेदाचार्य पण्डित हीरालालशर्मा.

### महामहीपाध्याय पंडित रामिश्रं जी शास्त्री ।

स्वर्गीयं शास्त्री जी एक वड़ व्यक्ति थे आप आजन्म काशी में रहे। श्राप का जन्म गुड़गांव जिले में हुए। श्रापने नुरीयमी-धोर्मा ग्रादि अनेक संस्कृत अन्य रचे। आपका पूर्ण वरित्र संसथ पर प्राप्त न हो सका।

### पंडित गरुइध्वज शास्त्री ।

भाष कुरुंच्य नियासी हैं। आपंत एक ब्रह्मचर्याश्रम स्थापन कर संस्कृत का बड़ा उपकार किया है। इनका भी जीवन चरित्र समय पर न श्रासक्ते के कारण नहीं दिया जा सका।

### श्रीयुत पं० दीरालाल शर्मा वैद्यराज ।

कुरुंद्वत्र प्रान्त में निगधु नाम का एक प्राम है वहीं के निवासी थाप के पूर्वज थे। यें। गंगादत्त रामी अच्छे प्रतिष्ठित कुछ के पाराशर गोतिय ब्रह्मण थे। छापके यजमान बुद्धसिंह जी छाप की श्रदेत साथ अम्बाला प्रान्त के 'रावली' ग्राम में सं० १६२६ में लिया साथे थे। आप कें पुत्ररत्न सं०१६१४ चेत्र मे उत्पन्न हुवे। इनका नाम होरालाल रक्खा गया। तव याज कल एसी पढन पाठन की सुद्वयस्था न थी आप के पिता जी आप को पढाना विखाना न चाहुंत थे परंतु भाषने गुन रूप से उपाध्यायों से भन्नराभ्यास कर िलया और थाड़े दिन में ख़च्छे पंडित होगये। ग्रापका विवाह पं का-हियालाब जी के यहां खुड़े ब्राम में हुवा। इसी बीच में भापने भार्य समाज की पाठशाला अम्बाला क्वावनी में नीकरी करली फिर जनपाठशाला में भी की। इसी वाच में ग्राप के पिता जी रूपण हुने नय एक येंद्य महाशय को बार र बुखान पर भी न बाने पर ग्रापन प्रगा किया कि श्रव काशी जाकर आयुर्वेद पहना चाहिये। इसी राग में आपके पिता जी स्वर्गवासी हांगये। फिर आपने नींकरी त्याग कार्सा गमन किया। स्व० वा० श्री स्वामी वसिष्ठ जी स्नादी

की रूपा से शीव्र ही आयुर्वेद पढ़कर, घर छोड़ आये। कुछ दिन श्री॰ पं॰ सीमसेन जी शर्मी से भी ज्याकरशादि पढ़ा। आरम्भ में श्राप को ज्योतिप से बहुत वेम था, कई पञ्चांग वनाये श्रीर जन्म-पित्रये वनाते रहे । एक पाठशाळा भी घर पर ही खें। जहीं उस में अनेक विद्यार्थी पढ़ा कर पंडित किय। आपने कश्री मी ख्य यांची । अन्त का यह सब छोड़ कर सम्बत् १६५३ मे आपने एक ग्रीपधाच्य खोखा, जिससे भ्रय तक सदस्री मनुष्य स्वासध्य बास कर चुके हैं। श्राप के ४-५ पुत्र और ३-४ कन्याये हुई। जिन में से एक इस ग्रन्थ के जेखक तथा एक पुत्री वन्ते। ग्राप बहुत ही सीधेसाट पुरानं ढंग के पंडित हैं। श्राप वंड़ मिलनसार भ्रोर उद्दार हैं। परोपकारी भ्रीर सत्यवक्ता यह गुगा भ्राप में विशेष हैं। आचार इतना है कि हलवाई की मिर्काइ बाजार का घृत दुग्ध, ग्रन्य का बनाया साजन, ब्राह्मग्रातर के हाथ का जर बासियाँ वर्ष से त्याग रक्खे हैं। ३०-३५ वर्ष से आपका अग्निहोत्र ब्रत निर्विष्न चला जाता है। सव शास्त्रों में भाएकी गीत है। सन्१५१९ से झाप जयपुर यूनिवर्सीटी के छ।चार्य शास्त्री ग्रींर उपाध्याय परीक्षाओं के परीच्चक नियंत हैं। ग्रापकी पाठशाला व रसशाबा से संसार को वड़ाभारी लाम पहुंचा है। यू० पी० और पंजाव में सब सें प्रथम रसप्रयोग की परिपाटी श्रापने ही चलाई यी। सन १६०६ में कुरुत्तेत्र में सुर्ध ब्रह्मा परपुरामा विषय, पर कील निवासी पं॰ बच्मीचन्द्र से विवाद होनें पर 'पुरागा भेद. पुस्तक वेनाकर क्रपाई। इस ईश्वर से मार्थी हैं कि ऐस परोपकारी विद्वान से शत-समाः देश का कल्याण होता रहे।

ले॰ पं॰ जी के शिष्य कुन्दनलाल शर्मा

वैद्यराज्ञ, करनाल । . .



सद्भीप्रचारक प्रेम. देहची.

| * |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |

# गोड़ पहासथा व उसके कार्याकंतां।

ब्राह्मगा आर्ति की अवनान इस समय में जैसी कुछ हो रही है वह सबको विदिन है। ऐने समय में सारस्वन सथा सनाद्य महांमण्डल कान्यकुटन महासभा आदि संस्थाये स्थापिन करने का विचार हुन्ना और यह स्थापिन है। गई। अपनी गीड़ आनि का दिया को देन्दकर स्थनामयन्य पर रायचन्द्र जी द्रामा का भी ध्यान गीड़ महासमा स्थापिन करने की और गया।

#### पं॰ रामचन्द्र ती शस्मी

शाप का जन्म फुल्कंब में वत्म महिष के गोत्र में पेण्डित जिबकरण दाम का के सम्बद १६१६ विश्वानिक कृष्णा सममी को हुआ। आपने बद् १८५५ में बील्प प्रमित्ता उत्तीर्ण का। आप का विवाह १३ वर्र की आयु में ही जगायांगी में हो गया था। आप के सन् १८५५ में वेल्प का त्रायांगी में हो गया था। आप के सन् १८५५ में उपानिक माद उत्तपन्त हुवे। पाण्डित जी के दवसुर ने उपीतिप्रसाद की को अपना दत्तकपुत्र बनाया। पाण्डित ज्योति— प्रमादकी ने एम एंट और एल एस बील की परीत्वायें पास की। महासभा का कांघ १॥ वर्ष तक किया। खेद हैं उपीतिप्रसाद जी की आमामिक मृत्यु सं०१६७२ जुर्जाह २१ को हा गई। पंठ रामचन्द्र जी महाराज कई वर्ष तक महासभा के महामन्त्री रहे। अप भी प्रधान पट्ट पर रह कर यहाकदा जाति सेवा करते रहतें हैं

स्यबद्दापुर् श्रीतिय रघृवंशलाल जी पूर्व० ए० रोशन जन समापनि श्रीगीड् महामना, कुम्क्षेत्र ।

ओप्रियवंदा के भूपमा थीं। पंर विदार्गलाल जी के २५-५ ता. सम्यत १६९६ वि॰ को छाप का जन्म विजनीर में एछा, आपने प्रारम्भिक शिल्वा घर पर ही समाप्त की । मारम्बन विन्द्रका श्रमरकोदा श्रादि संस्कृत ग्रन्थ पहे । श्रमन्तर श्रापन फालावाद भौर जीतपुर (सहां कि बाप के पिता जी गुर्निक थे ) में धी स्कूल में पढ़ कर मेटिक परीचा पास की। नवनन्तर आप प्रयाग के सेन्द्रत स्पृरि फालिज में प्रविष्ट हर । धीर मन १८८२ में भी-ए० किया। सन् १८८८ में कजकत्ता युनिवर्योटी का साइन्स का एस० ए० किया । दिसम्बर १८८६ में यकाळत की परीचा पान की। १८६० में मुरादाबाद में चकालत करते रहें। बाप की विद्वला की गयर्नीयर ने देख कर सन् १८६१ में छाप को प्रक्लिक बनाया। २४ दिसम्पर लग् १६०७ तक धाप मुन्सिफी करते रहें। तदनन्दर . सबजज के पद पर भाप मेग्ड मिरजापुर भीर बंग्डी में प्रतिष्ठित रहे । इसके परचान आप ग्राजमगढ़ के डिस्टिक्ट थीर होशन जज हुये। गयन्मेट ने आप की संवाक्षी ने प्रसन्त है। कर सन १९१५ में आपको "राय वहादर "के सैवाच्च पर् से विश्वित किया। बापने श्रीमती गीड़ महासमा में प्रारम्भ से ही योग दिया और उछ की अन्तरंग सभा के प्रचान सभापति चिरकालसे रहे हैं। खेद है आपका देहान्स सन १२१८ के प्रारम्भ में ही हो गया था



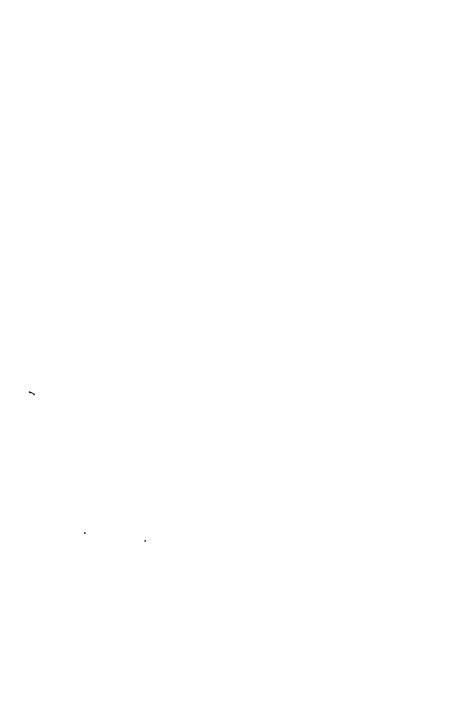

### शयसाहब एं० ननः किशार शर्मा।

मंणुक्तवानत के अवांगढ़ नामक जिले के अन्तर्गत पाण्डण्य नगर (मेड्र) में गै।इकुल भूपगा जमीद्रम्न गोत्रोत्पन्न पं० जुन्नी बाल जी यक्से इंन्सपक्टर के पायित्र दारीर से ज्येष्ठ सुदी रैश्नंबत १६३४ के शुभ दिवस ध्रापका जन्म हुआ। पितान गुगाकर्म और स्वभाव ये तनुरुप आपका नाम नर्न्दाकदेशार रखा आर बाल्यावस्था ही में कामनांद्यों के पूर्णा करने योज भगवान विद्यनाथ की जगत पिल्ड धाराणास्त्री की परमर्पावत्र मृभि में प्रारीम्भक दिल्ला प्रारम्भ कराते की स्मिलाया से बनारस लेगये द्यार घर्डी दिक्षा प्रारम्भ कराहे। किद्योर सवस्थाय उक्त दिक्षा पण्डितजीन क्वींस काकेजेंम कुदका स्व तक ग्रहगुकर सागरा में समापन की।

ध्ययपन पूर्ण है। ने के पदचन इस प्रश्न पर विचार है। ने लगा कि ध्यव दें। नमा मार्ग प्रहण किया जाय? पिता जो के सच्चे उपदेशों के भाव इत्यम भेरे हुए थे क्यांत भारतकी उन्मतिका मूळ कारण क्या; है, क्यों संमार के चम्य देश भारत के याचक हैं, क्यों भारत कं भ्रेज़ी महात मामाज्य का प्राण बनरहा हैं, भारत ने किस ध्यद्वतीय शक्ति के द्वारा जगत के प्राणियों का प्राण बनकर माजिख भूमगढ़ल में अपना संवीच्य पद प्राप्त किया है इत्यादि योंता पर गम्भीर विचार कर सब का एक ही उत्तर निश्चित किया गया कि भन सब काहे ने जगत के प्राणियों की मात मारत बसुंधरा (पृथ्वी) है पं नन्दिकशीर शर्मा की स्वामाधिक प्रेमलता, कृपि उन्नीत के खिये पुरिषत हो उत्ती। आपने कानपुर के कृषीकालेज में कृषिविधा की शिक्ष प्राप्त करना प्रारम्भ कर कक ही समय में इस कोखज से फिर्ट्यलास डिज्डामा प्राप्त किया। अस्तु जिस स्थान में थाड़े विन भी भाष का रहना हुआ वहां की कियी की पेसी उन्नीत हों गर्भा कि माना अस की काषा पढ़र गर्या, आपका आधिक समय

बुन्दलखगड के सर्रावल की काप उन्नात के जिये भारत सरकारने जिला बादा के अन्तर्गत ज्ञात नामक स्थात पर एक चूहन कारम 'स्थापिन किया था , आप जा चढ़ा का दिविजनल सुपरिपठण्डण्ड नियत कर पूर्ण भार ड दिया। अपि की उन्नीत में जो कुछ वहां पर आपने किया उन्ना आमास श्रीवंक रेश्वर आदि दिन्दी समानार पन्नो में और अर्थजा पपरी हारा समय समय पर जनता का निवता रहा है। वहां के जिरे मुर्च कुण इ लिनिहार की ऐने हम से समझन बनागये कि आमरीकन कपास के बोनेस क्या लाम है सथा किस तरह की खेती से किस प्रायदा ग्रिल सकता है स्थापित कर हमाने के पास के बोनेस क्या लाम है सथा किस तरह की खेती से किस प्रायदा ग्रिल सकता है स्थापित स्थापित व वासपास के रहेस तालुके हार महाजन तथा आफमर खापक सबैपिय उदार चरित्र पर्य उन्नात का ध्यीतम योग्ना देख प्रमुख सबैपिय उदार चरित्र पर्य उन्नात का ध्यीतम योग्ना देख प्रमुख सबैपिय उदार चरित्र पर्य उन्नात का ध्यीतम योग्ना देख

उपाधि—जापका येण्यता से संकार भी अच्छी तरह परिचित होगयी इस किये जहां पर कोई विशेष काय होता आप भेजे जाते ये सन १६१०—११ में प्रपाग की सुविख्यात प्रदर्शनी ह्य-सरकार ने आपकी ६स प्रदर्शना के कृषी विभाग का आधिकार नियत किया फल यह हुवा कि अच्छे काम करने के उपल्ख में दिल्ली दरवाजे से आनर साटीफिकट दिया गया तथा। सरकार ने सन्१६१७ई० में रायसाहेच की उपाधि से विभागत किया। इसी सन् में आपकी सेवाओं से प्रसन्न हो बुंदेलखण्ड की प्रान्तीय सर-कार ने एक पिस्तील पुरस्कार क्य में देखकर अपना गुगाआहकता का पिच्या दिया एवम हिन्द्विद्य विद्यालय दतारस की प्रवन्धक सीमीत ने आपको इस विद्यीवद्यालय के कृषि विभाग का सभा सद निवाचित किया। इस समय उक्त आमान पंजनन्द्र किशोर शमा

॥ भो ३ म् ॥ ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परा सुत्र । यहाद्रं तन्न ब्रासुव ॥



|| गौड़ज्राह्मण कुल भूपण ||
श्रा रायसाहव पंडिन नन्दिकशोर शर्मा गौड़, आनरेरी मिनस्ट्रेट
व भवसर प्राप्त ।उपटी डायरंक्टर कृषा विभाग संयुक्त प्रान्त,
मैम्बर हिन्दू विश्वविद्यालय काशी (कृषी विभाग), उप
सभापति श्रीमती गौड़ महासमा, मैम्बर गौड़ जिमी
दारी एशोशीयेशन, मैम्बर मैनेजिंग कमेटी
अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासम्मेलन
दत्यादि इत्यादि
१६१६.

| - | · |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

कापि विशास के १३ विकी के जिप्हाडाइरेक्टर के पद पर कानपुर से काम कर रहे हैं।

जाति नेवा-जिम प्रकार आए की किय कृषि की उन्ति में है उमरेर अधिक परम पवित्र जाति सेवा कार्य में आप थोग दिया करने हैं। प्रायः धार्मिक और वैराती संरथाओं, अनाथालय, विध क्षम एवम शिक्षा और सर्वोपयांगी संस्थाओं की अपनी शिक्त के अनुमार सहायता हैने रहे हैं नधा है रहे हैं। जाति सेवा करना प्रस्थेक पुरुष का क्षित्र्य अथन परम पायम कार्य हैं। यह उत्हेशें संदेश आप के अन्तःकरमा में विध्यत्त है अस्तु नत १६१८ हैं में श्रीमती गींड प्रधानमा की और से आप 'उपसमापिन निर्वाचित किए गए काश्रमी वितर्श करने वाली स्विति के आप विशे मार्थ कर्ता मेस्वर हैं। हम ईइयर से प्राधी हैं कि भाष की उतरोसर अभिष्ठी होता रहे।

प्रशासभा के उपसभापति पं॰ इंग्लिड्डर जी शस्त्री आप एक घरे भारी विज्ञान, को भाषाओं के जाना विस्काण

١

आप एक घर भारा विज्ञान, कर भारा भा के जाना विकर्ण श्रीतम ध्यक्ति हैं। प्राप के युत्र पण्डिन शिवंशकर जी भी पिता के अनुस्य हैं। ज्ञापका कार्य बड़ा विस्त्रन है। आप महासभा में योग हैने रहे।

#### ७६ (ज). पत्रचगीह-गीड बाह्यस्य भेड्

## र्शय साहिब पं॰ प्रभुदयालु जी शर्मा बी॰ प॰ एल एल॰ बी

श्राप का जन्म बोंचिदी ब्राम (देहली प्रान्त) में पेन कर्नियां लाख जी के यहाँ हुया। श्रापकी शिक्षा महासभा के प्राश्रय से हुई और शिक्षा समान्ति के प्रान्तर सभा की सहायता वापिस करके आपने बड़ी उदारता दिखाई। आपने महासभा में नयजीवन डाल दिया है। आपने एक और गीड़ जमीदारी एसोंशियंशव बनाई है। प्रापंक उद्योग से कुछ जिलों में ब्राह्मगों को मुमिस्बत्य भी मिलने लगा और महासमगों प्रापंक गीड़ों की पल्टने खड़ी करवाकर कड़ी सेवा की, इस सेवा से प्रसन्त होकर गहर्नेन्द्र ने ब्रापकों "राय साहिब, बनाया। दो बार महासभा के महामन्त्री पद पर प्रापंत कार्य किया। हम ईइयर से प्रार्थना करत है कि ब्रापकों उत्तरोत्तर जाति सेवा में बहुती है।







पंडित हरियंशरामजी शास्त्री-थाप वड़ भारी नैयायिक ये और इस मान में वड़े प्रीतेष्ठित विद्वान् थे।

छत्रपति पंडित श्रीधाजी शास्त्री-इस ग्रांत में ग्राप की विद्वत्ता प्रसिद्ध हैं ग्राप गीड़कुलभूपर्गा हैं।

#### श्रीयुत पं० तुलसीरामजी स्वामी।

नाहन राजधाना में स्वामा वंश में एं० धमें वाम जी रहते थे तत्कालीन महाराज से दान न लेने पर वैमनस्य हो जाने पर प्राप देववंद होते हुए पर्गाचिनगढ़ थाकर रहने लगे। धापके पुत्र हारा-मियाजी हुए। इनके स्वामा स्पलालजी हुए। इनके सेवाराम र उत्तनचंद्र २ राधेनाल यह तीन पुत्र हुए उत्तमचंद्र जी के २ पुत्र १ पं० विरक्षीवखाल २ टाकुरदास हुए। विरक्षीवलाल जी के धास्त्रेव थीर हजारीलाल यह दो पुत्र हुए उपर्युक्त सब विद्वान् थीर धर्मातमा थे। पं० हजारीलालजी के १२ संतान होकर नष्ट हो चुके थे। आपके यहां लेप श्रुक्ता ३ शुक्रवार संवत १६२४ को प्राचितगढ़ में पुत्र रहन उत्पन्त हुए। धापका शुमनाम तुनसीराम रक्षा गया। थापके दो वर्ष पश्चात [सं० १६२७] में पं० छुट्टनलाल जी स्वामी का जन्म हुआ।

्रं तुल्क्सीराम की विलक्षण बुद्धि थी वचपन से ही पहने में चित्त लगता था ५ वर्ष के हानपर अक्ष्मभ्यास कराया गया परंतु पिताली मद्रस्ते में न मेलकर अपने आपही पढ़ाया करते थे और जय कोई तुमता था कि लड़कों को मद्रस्ते में क्यों नहीं भेजते तब यही उत्तर देते थे कि आलकल लड़कों में दुराचार की मात्रा बढ़ रही है विन पढ़ा सदाचारी अच्छा और पढ़ा दुराचारी बुग होता है।

पं० तुलसीराम 'ज़ी के पिता शतरंज खेलने में बड़े चतुर थे इसी लिए इनकी बैठक ठाकुरद्वारे में खिलाड़ी या सीखनेवाल बहुत श्राने थे। एक दिन पढ़ते २ तुलसीराम ने शतरंज की ग्रोर देखा थीर पिताजी ने छपटा फिर स्वयं कुछ सोचकर शतग्ज घर के चबूतरे पर जो कुश्रा था उसमें फेंकदी। उस दिन से यह जाना कि यह शतरंज पढ़ने में वित्तेष करेगी खेलना बंद कर दिया।

् १ वर्ष की अवस्था संवत् १६३३ क आपाढ छप्णा में मी को घन्ने पवा हुआ उमी दिन बड़ा बूह्ममंत हुआ निसमें बहुम रुपया व्यय हुआ। यक्षांपर्वात क दिन सही १००० राधि नित्य जपने का नियम कराय। था उस समय की प्रथा के अनुसार उसी अवस्था में विवाद भी कर दिया गया। विवाह के पत्र सर्वत्र मेजने से पूर्व १ पत्र श्री कृष्णाचन्द्र भगवान के नाम जिखकर ठाकुरजी के सिद्दासन पर घरा करते थे सब कार्यों में इसी प्रकार बुटात यो की गोलोक से आह्ये। गढ़मुक्तेश्वर वात गई सानंद दरात घर आई। ६ वर्ष की अवस्था से ही पिता की साझा से १००० गायत्री नित्य जपते थे नित्य प्रातः स्नाव करते थे। २ घंटे गायत्री जाप्य सन्ध्या में जगाने अवस्था ही होते थे इसी प्रकार कई वर्षतक गायत्री जप किया।

पं॰ तुलसीराम के पढ़ाने की प्रवत्त इच्छा रही परन्तु गायत्री जाप के कहा करतं थे कि जो देशी जाप में होगी उससे वृद्धि शुद्धि होगी कोर फिर पाठ शीव्र याद हं।गा कई लक्ष गायत्री का जाप पं॰ तुलसीरामजी ने किया।

१६३४ संवत् का अयंकर दुर्भिन्न ग्राया स्वामी हजाराजांत के विद्यार्थियों को भिक्षा कम मिलने लगी तब एक शीलाराम विद्यार्थी को प्रपत्ने के बाम मर्वास भिक्षा का प्रवन्ध कराया।

पं० तुलसीराम जी के पढ़ाने को समय कम मिलता जान पक
पं० नारायगाद च दील ई निवासी को अपने स्थान पर रख लिया।
संवत् १९३५ के चैत्र में पं० तुल्लीराम ११ वर्ष के थे कि सपंकर
शीतला रोगाकांत हुए। स्वाभी हजारीलाल पुत्र स्तेह से ईइवर
प्रार्थना करते थे २० दिन के अनुमान त्वचाहीन मांस पिंड के समान
राख में पहे रहे। बहुत लोग कहते थे कि स्वामीजी आप कुछ
दिन को स्नाम करना छोड़िनें हुम्हारे पुत्र पर परलावां पड़ा है।
पंडितजी ने उत्तर दिया कि स्वान करना नित्य कर्म है सन्त्या
स्नान छोड़िने से बाह्ममत्य नए होता है। स्नान करना अधर्म नेहीं
जो भगवान अपसन्त हों। स्वामी हजारीबाल ने हजार वार लोगों
के कहने की कुछ पर्वान की और नित्य स्नान सन्ध्या पूजा करते

रहे ईंट्यर प्रार्थना रात भर भी कई दिन करते देखे गये। प्राधिक द्रोक इस यात का था कि तुलसीराम जी का विवाह होचुका था।

उम परम पिता जगरच क प्रभु ने मध्ये सक्त की प्रार्थना स्वीक र की ग्रीन दिन २ तुलमीराम को अत्याम होता चला सं० १+३५ में तुलसीराम जो को कोश कुछ व्याकरण का साधा ण योध ोगया सारस्वत समाप्त होचुका चन्त्रिका रघुवंश काव्य का श्रामम किया।

पिताजी की संतान जीवन की निरादा। ने यह प्रमाव डाला था कि जो यंड़र िके पुराने नये पुस्तक हैं सबको जो जिसने मांगा उस देदिया दान कर दिया किसी को पुस्तक के साथ लोटा या वस्त्र भी कोई २ देदिया करने थे।

श्रद पं० तुलभीराम पहने तमे श्रीर जीवन की श्राशा हुई तप पुनः श्रनेक संस्कृत के श्रंथ संग्रह किये मोल लिये कुछ स्वयं लिखे।

संवत् १६३६ तक स्वयं व्याकरण पहा कर फिर सीताराम विद्यार्थी के माथ गहमुक्तेद्वर में पहाने के लिये पं॰ नुलसीदास जी को पिता जी ने भंज और गुक्त माम तक श्री पं तुलसीराम जी की माता ने भी वहां वाम किया श्री पं॰ तुलसीराम जी की ननसाल भी गहमुक्तेश्वर में ही शी शीर गुमराल भी। संबद् १६३७ से ३९ तक ३ वर्ष वहां पं॰ श्री लज्जाराम जी से पहे। व्याकरण काव्य में अव्हा प्रवेश था। भागवन के इलोक महा कठिन २ पिताजी बूका करते थे। संबत् १९३९ में छोटे भाई (लुट्टनलाल) का विवाह हुआ घर पर गहना हुआ, सम्बद् १६३० विक्रम में मवाना श्री पं॰ सोहनलाल जी के पास पहने गये वहां व्याकरण के श्रम्थ पहे।

मं उत् १६४१ में फेली प्राप्त में भारापत की कथा बांची जिस में रुपया और ५ बीबा भीमें मी मेर में प्राप्ति हुई छोर संदत् १६४१ में ही कुछ छंप्रजी पहने की इच्छा हुई छार परीचितगढ़ में ही लाला धामीराप पर गरी के स्थान पंज बालमुक्तन्द पाँड़े मास्टर से ३ । ४ म ल में ३ कितावें पहनी वहीं मत्यः खंपकाश का अवलोकन किया छोर वेदींगपकाश वेदमाण्य भूषिका देखकर छार्यसमाज की कोर भु हाव हुम्रा संवत् १६४२ में देश्रादृत जाकर श्री पंडित युगलिकशार जी भार्यज्ञममाज की पाठशाला के स्रध्यापक थे। भ्रष्टाध्यायी महाभाष्यादि उनसे पढ़ा संवत् १६५३ में जनमाष्टमी का दिन था।

#### परीचितगढ़ में पहिला व्याख्यान ।

लाला घासीराम जी के विशाल सहन में हुआ इस दिन तक इस नगर निवासीयोंको कभी किसी के ज्याख्यान का शान भी नथा लाला घासीराम मरठ समाजके सभासद्धे इन समयस्त्र 'द्रद्ध ई० चा इसी सन् में लाहैं।र में कालिज स्यापित हुआ था कुछ दिन पीछे पुनः तुलसीराम जी देहरा पथा। श्रीर पं० दिनंशराम जी वही पढ़ाते थे फिर उनके पद पर भी तुलसीराम जी ने कुछ दिन काम किया।

परीचितगढ़ पुनः श्राकर फिर जन्मांष्टमी के ही दिनं १२।८।१८८७ को व्याख्यान हुआ श्रीर उसी दिन वहां समाजभी स्थापित हो गया ' धीर दोनों भाई समाज में नामांकित हुए।

् इसी संवत् में मेरठ नगर में श्रीमती श्रार्थ्य प्रतिनिध सभा का प्रथम संगठन हुआ।

## देवनागरी स्कूल मेरठ में ज्ञागमन।

पं॰ तुलसीराम स्वामी उक्त स्कूल में संस्कृत टीचर हुए थे तब पितालों ने बहुन कहा कि जो वेतन वहां मिलती है इतना हम स्वयंदेंगे तुम भेरे की भागवत सुना दिया करो मेरी श्रव वृद्धावस्था है परन्तु हुलसीराम जो की स्कूल में रहना ही पसन्द श्राथा श्रौर उसी सन् द्य में संस्कृत प्राहमर बना कर राम प्रेस लेखों मेरठ में क्षाया मुल्य -) रक्खा।

संवत् १९४५ में महाराज कुचेसर के यहां मान प्राप्त किया उनके पण्डितों से शास्त्रार्थ हुआ । संवत् १५४६ में परीक्षितगढ़, मवाना, स्नारा, दानापुर, किरागादि स्रनेक नगरों में सास्त्रार्थ किये संवत् १५४७ में पिता जी का देहांत होगया । संवत् १५४९ में श्रीमती सार्य मितिनिधि समा के उपदेशक हुए। प्रयान, बनारस, मिर्जापुर, बादि अनेकों नगरें में व्याख्यान दिय शास्त्रार्थ किये। सम्बेन् (४५२ में बहुत बीमार रहे।

संवत् १६५० में सरस्वती प्रेस प्रयाग में मैनेजर हुवे उस समय प्रेस उन्निति पर पहुंचा कर धार्यिद्धान्त में लख बिखे, विपित्वियों को उत्तर दिये, ध्रनेकी शास्त्रार्थ किये, ध्रनेक पुस्तक रची, छपाई। संवत् १६५३ से मेरठ में स्वाभी मेस खोला, वदमकाश मासिक पत्र निकाला धीर भास्कर प्रकाश ध्रादि ध्रमेक ग्रन्थ रचे।

श्री पं॰ तुखलीराम स्वामी ने जनवरी सम् १८६७ में वेदप्रकाश मासिक पत्र मेरु ले ग्रारम्भ किया श्रीर ग्रपना स्वामी पेस लोखा, मासिक पत्रके लेलों ने ग्रार्थसमाज को ग्राहार्वित किया।

सं० १६०१ में श्रीत्रिय राङ्कारलाल का मुकहमा उक्त महाराय ने 'तीर्थस्नान से पाप नहीं करते' इस पर ५००) की रार्त घरदी थी देवदन्द की सुंतकी में मुकहमा चला, काशी पत्नाय यू० पी० थाहि देशों के १८ पण्डतों की गवाही मांगी गई। गवाही में सनायनी श्राधिक थे, ५० तुलसीराम जी एक ही आर्थ थे, तो मी श्रदालत में पं० तुलसीराम जी के पत्त का विश्वास कर दावा श्रीविय जी के धानुकुल हुआ। श्राप कई वर्ष तक वार्य श्रीतिनिधि सभा यू० पी॰ को प्रधान रहे। श्रार्थसमाज के पत्त में बहुत यन्य धापने वनाये।

सन् १२१३ के छारम्म में श्रीमती छार्य प्रतिनिधि सभा के कार्यक्रम से छसन्तुए होगये उस के सुधार से निराश हुए। गुरुकुल को कांगड़ी के पीके छंग्रेजी की लहर में यहता देख यहत खिन्त हुए यत्न करने पर मी कार्यकर्ती नहीं माने तब वहां से त्याग पत्र देनाही उत्तम जाना धन्त में त्याग पत्र दिया सन् १५ में कुम्म के मेटे में छार्यविद्वत्तभा की छोर से विदिक्षधंम प्रचार धून से किया १०० रावटी १ वड़ा पंडाल था ५० उपदेशक थे। तभी महाविद्यालय ज्वालापुर के मुख्याधिष्टाता हुवे उसी के कार्यार्थ जूनमास में हरद्वार देहरा भ्रमगाकर ९ जुलाई को मेरठ आये थे १२ का विश्वाचिक्ता हुई १७ जुलाई को देह त्याग दिया। हाहाकार सर्वत्र मचनया। श्रव-

माते २०० पत्र समाजों की अन्तरंग सभा और सभाओं के आये।
रे पत्रमेस्टनमाहव छोटे लाट इलाहाबाद का भी आया। अनेक पत्री
में चित्रछपे अनेक लेख काव्य वेदश्रकाश में छपे ऋग्वेदमाप्य की
पूर्तिका संकल्प तो उनको मृत्यु तक रहा।

#### श्रीयुत पं॰ चेत्रपाल शर्माजी।

हनका जन्म थागरे के अंतर्गत गाँछ नाम के ग्राम में विक्रम सं० १९२७ की माघ शुक्रा प्रतिपदा को हुआ था इनके पितामह का नाम पं० हीरालांल था इनके पूज्य पिता की का नाम चतुर्भुज जी था इनके पिता तीन माई थे, परन्तु तीनों के बीच सन्तान कवल इनके पिता के ही माई हैं। यादि गौड़ बाह्यगा हैं और गोज मुदगल हैं ग्रापके छोटे भाई का नाम जयकृष्ण है यह बात बता देना तो ग्रासीभी है कि किस संवत् में कीनसी घटना हुई है जिसे संवतसर के कम से बता सकूं इस लिये पं० जी से पूछने पर जो मालूम हुमा है सो जिखता हूं।

गांव की पाठशालामें आपको केवलभ्वां कचा तक नागरी पढ़ने का समय मिला इस के उपरान्त आपके पिताजी ने संस्कृत पढ़ाने की न्यवस्था की। इसके लिये सीमाग्य वहा एक सन्पासी मिल गये जिन्होंने आपको संस्कृत पढ़ाना आरम्भ किया, उनके घोर पिर्श्यम से आपने ६ महाने ही में जसुकी मुदी पढ़कर समाप्त करती इस के उपरान्त आपको अपने एक मित्र की सम्मति से मधुरा आदेकी इन्हा हुई। मधुरा में आपने श्रीमान् पं० उद्यप्रकाश देव शर्मा जी के पास आकर अध्यथ्यायी पढ़ना आरम्भ किया साथही कुछ काव्य मी पढ़ता रहे आपके विचार आर्यसमाज केसे होने के कारण और विद्यार्थियों के साथ पायः अन वन रहती थी, इसी से आपको वहां का रहना कोड़कर श्रीयुत पं० भीमसेन शर्मा जी के पास प्रयाग जाना पड़ा उन दिनों वैदिक शेस प्रयाग ही में था, श्रीयुत पं० भीम सेन शर्मा जी उसी श्रस में काम करते थे, उन्होंने द्यानन्द विश्वन विद्यालय नाम से संस्कृत पढ़ाने के जिये एक पाठशाला खोल रखी श्री उसी में जाकर पढ़ने लगा इसमें हैदेह नहीं कि वहां पढ़ाने की

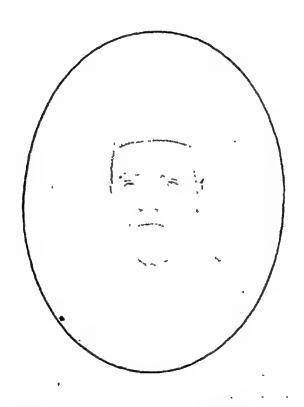

नेत्रपाल गर्मा, मालिक, सुखसंचारक कंपनी, मधुरा।



प्यवस्था उत्तम थी भण्टाध्यायी तो प्रायः समाप्त हो ही चुकी थी
महाभाष्य वहां जाकर पढ़ना आरम्स किया वढां एक पं० बढ़ेव प्रसाद जी रहते थे, उनको साहित्य का भण्डा झान था उनसे कादंवरी पढ़ना भारम्स किया कादंवरी पढ़ने का फछ यह भुभा कि संस्कृत के काव्य अन्यों का पढ़ना भुभे बहुत सरछ हो गया। साहित्य का भी ब्रान कुछ १ उनहीं पण्डित जी छपा से हो गया। उक्त पण्डित जी बड़े ही परिश्रमी और सादा स्वभाव थे व्याकरण के भितिरिक्त और जो संस्कृत शिक्षा प्राप्त हुई वह उन्हीं की कृपा का फल है। सद है कि अब उनका कुछ पता विदित नहीं है। न उनकी उसके पींछे कोई खबर मिली कि कहां हैं।

इसके उपरांत भ्रापको अपनी संस्कृत शिक्षा समाप्त करनी पड़ी आपके पिता थ्रीर पितामह कर्मकांड द्वारा खीबिका निर्वाह करते थे। इस फ़त्य के द्वारा प्रायः दो हजार रुपये वार्षिक की ष्प्राय होती थी ब्रापको भी थोड़े दिन तक यहां कार्य करना पड़ा परन्तु सहसा ब्रापको इस कार्य से घृगा होगई क्योंकि किसी प्रकार से क्यों न हो, हैं तो भिचा वृत्ति ही, जिसमें दाता जीग शब धान बारह पंसेरी के हिसाव से तोलते हैं पेसही कारगों से मनमें यह निश्चय किया कि घर से विना एक पैसा भी विये मैं उपाजन कर सकता है वा नहीं। इसी बीच में ग्रापकी माता का स्वर्गवास होजाने से घर स्मशान के समान दीखने छगा, उन दुःखों को यहां प्रकट करना आवस्यक नहीं जो आपको अपनी मन्ता के स्वर्ग-भास से उठाने पड़े थे क्योंकि घर में अपनी मासा के सिवार्य और कोई न या अपनी छोटा विहन दयसुराहको जासुकी थी इस कोरणं से भी अब घर में रहना अच्छा न छगा। अपने एक भित्र से १५) , रुपये उधार लेकर कलकरा गये वहां राजि बाद्से शाफिस में **आप्रफे पिनाजी के एक मित्र छोर आपके मामा रहते थे उन्हीं के** पास जाकर रहरे आपके पिताजों के मित्र ने यह समक कर कि फही हमही से किसी व्यापार के बिये न कहें आपसे कहते लगे कि अव द्वमं पह लिखकर इतने हो क्षियार हो गये हो कि एउ धाई। में घूमकर अञ्का उपार्जन कर सकते हो। आपने उनका तात्प-ं र्ध समक्तर कहा कि छ। पक्ती मेरे खिये बुख भी जिला ज केंरही

पड़ेगी सिवाय इसके कि यहां आंकर सोरहा करूं। भ्रापन किया भी ऐसा ही, फलकत्ते में जाकर ग्रापने ग्रपना खर्च चलाने के लिये आरंभ में आयीवर्त प्रेस में (०) मासिक की नौकरी करजी परंतु कुछ महीने बीतते ही भ्रापका कार्य देखकर मालिक ने प्रेस का सब काम छाएको उत्पर छोड़ दिया, मासिक वेतन २०) रु० कर दिया इन्दीं दिनों ग्रापने वंगला बांचने श्रीर उससे भाषान्तर करने का काम भी सीख बिया था जिससे वंग देश के विद्यापन दाता औ नागरी में विज्ञापन रूपाने को ग्रात उनको उस प्रेस में रूपाने से बड़ी सुगमता रहती, भाषान्तर सहज में होजाता इससे धापको भीर बेस, दोनों को जाभ होने लगा, इस राति से छापकी सामदनी ५०) रु मासिक होने लगा तय भी अपने पास समय वहत बच रधता इसलिय आपने सांख्य शास्त्रका पढ़ना आरंभ किया आपकी प्रत्येक विद्या की उन्नति संबंधी कार्य में श्रीयुत पं॰ रुद्रदत्त जी ने (जो उस समय द्यार्थ।वर्त के संपादक थे) बड़ी ही रूपा और सहायता पहुंचाई इसके छिये आप उनके छत्या है। कलक से में रहने के समय आपने सांख्य शास्त्र का भाषानुबाद अदकाश के संपय में ढिखना आरम्भ किया जिसकी एक महाशय के साफ में क्रपवा कर प्रकाशित किया जिससे सब सर्च कार कर प्रायः पाँच सो रुपये का लाभ हुआ। अब आपके सब कार्यों से मिलाकर प्रायः ६०) रु मासिक की ज्ञामदनी होगई। १-१॥ वर्ष कलक सं रहने के उपरांत आपको १ मास की छट्टी हेकर अपने घर आने की इच्छा हुई एक दो दिन रहने के उपरान्त आप मधुरा आये क्योंकि पठन पाठन के निमित्त कुछ समय मधुरा रहने के कारणा आपकी यह बहुत प्रिय हो गई थी। यहां पर कलकरा के एक महाशय ने साबुन वनाने और दियासलाई बनाने के नाम से एक कम्पनी खोज रखी थी जिससे वाहर के छोगों से शेयर [हिस्सों] का रुप्या बेकर प्रौतसे उंड़ाते थे परन्तु शायद दोनों चीजों में से एक वो भी पूरी रीतिसे जानते न ये यह बात सम्वत् १८६० ई० की है आपको - मथुरा रहना अभीष्ठ हैं यह सममत्कर उन्होंने आपसे वैसी ही बातें कीं कि जिससे आप उनके यहाँ नौकरी करने पर राजी होगये और सव का संचेप यह कि जो कुछ रुपया छाएक पास था वह सब

कुछतो शेयर खरीद्वानेके पहले श्रीरमुक अपने निजके लिये उधार बेकर एक दम कोरावना दिया धौर भोजन मात्र तक के खिये उनका आश्रित सा होना पड़ा, तथ आप अपनी इस र्मूखता पर पछताने लगे, और सोचा कि रुपये का संचय जितना कठिन है रचा करना उससे भी कठिन है। उनसे बसूल होने की कोई आंशा न यो इसलिय भगडा करना व्यर्थ समभा, पास रहने से उनके बहत से चरित्र धौर खभावों का पता लगने पर उनका संसग शीघ ही छोड़ना निश्चय कर के साबन बनाने का काम अलग करनेका निश्चय कर अपने एक मित्र से कुछ रुपया उधार जेने गए उन्होंने सौ रुपये के अन्दाज आपको कर्ज तो दिया परन्त साथही अपने दे-कार भाई को साफी बनाकर आपके साथ भेज दिया परन्त वह ऐसे आमिक वृत्ति थे कि दो तीन महीने ही में काम छोड़ कर अपन घर चले गए, इधर आप ने साबन बनाने का कार्य आरंभ किया -जिससे प्राप मुखी भांति नहीं जानते थे उन दिनों प्राज करू की तरह देशीय सावन की दुर्दशा न थी कोग पवित्र की बड़े प्रावर भीर भारचर्य की दृष्टि से देखते थे,यड़ी कठिनताओं के उपरान्त एक साधारमा साबुन बनाने में समय हुये और २॥ वर्ग मासिक लेकर का एक कमरा वाजार में किराये लेकर कार्य भारम्भ किया योडी पूजी, मोई भी दुसरा काम करने में सहायक नहीं, व्यापार सम्बन्धी ज्ञान का अमाव इन सब वातों ने आपके सामने कितनी कठिनायां - उपस्थित की, उन सब का उल्लेख यहां भावश्यक नहीं है भायने भ्रयने कार्यात्वय का नाम सुद्धसंन्वारक कम्पनी रखा। भ्रौर भ्रापके मित्र बावं नन्दलाल जी वर्षा ने फेंड ऐंडकरपनी के नाम देशीय चीजें बेचने के लिये काम खोला रुपये की कमी के लिये फिर आप ने अपनी छेखनी उठाकर अनेक वस्तुओं के नुसर्खें संबह करके एक पुस्तक जिली जिसका नाम संसार मुख रखा इस पुस्तक को छांगों ने उपयोगी समक्त कर खुव पसन्द किया, इसकी आमदनी से आप को अच्छा लाम होने लगा, जब आप स्टेशनों पर अंग्रेज सौदागरीं के विज्ञापन लगे देखता तो हृद्य में यही भाव होता कि क्या यह काम-इन्हीं के हिस्सों में है कि हमारे देशका रुपया ये विश्वापन द्वारा भ्रापने देश में लेजांग्रेग हमारे देशका कोई इस काम को नहीं कर

7

सकता। साथ ही इसरा भाव जो धापके हृश्य में प्रायः जागता रहना था वह यह कि हमारे देश के यह से यह विद्वान् सदैय द्रव्य के लिये वेश्य जाति के सामने हाथ फेलाये दोन घचन क्या कहते रहते हैं इन्हीं दो बातों ने श्रापको धपने कार्यमें बड़ी सफलता दिलाई थी ज्यों क्यों लोग धापका अनुकरमा करते गये, भाप श्रामें बहतेगये इसी ध्यसर में शापने सुधासिन्छ नामक श्रीपिध का धीविष्कार किया जिसे लोगों ने यहे शादर से ग्रहण किया।

धापके पास एक पंडित पुरुषोत्तम नामक प्रायः भ्राया जाया करते थे उनके सत्संग से भापको बहुत से सांसारिक अनुभव व्यव-हारिक शिक्षायें मिथी, ऐसे समय में उनके सत्संग से घडा भारी खाम पहुंचा, उन्होंने भ्रपने जीवन भर आप के साथ सञ्चे मित्रक समान कृपा की, जिनका भ्रभाव भापको भाजभी भ्रसःता है।

विवाह के प्रकर्ण में आपने प्रतिज्ञा कर रक्की थी कि जय तक धापके पास दस हजार रुपये का सम्पति न होजावेगी विवाह नहीं करूँगा क्यों कि धन हीन कुटुम्बियों के क्यों को धाप दिन रात देखते ये। परमात्मा की रूपा से वह समय धागया और आप ने धपना विवाह संभक्ष निवासी अधित पं० राममजदत्त जी की पुत्री के साथ कर किया, यद्यपि आप चाहते तो विवाह में खूब रुपया उड़ा सकते थे, परन्तु आपने एक पैसा भी उवर्थ व्यय नहीं किया। आप अपने कार्याक्षय के काम की धाराध्य देखके समान संपादन करते थे प्रति दिन के कार्य की प्रशास्त्र देखके समान संपादन करते थे प्रति दिन के कार्य की प्रशास्त्र हेम कभी कभी हैं चंटे तक स्वयं काम करना पड़ता परन्तु इससे धाप जरा भी जिन्न वा उदास न होंते थे आवश्यकता पड़ने पर व हांगा के छड़की को ही काम सिला कर नियुक्त करते।

निवाह होजाने से आपको घर के कारयों की युज्यवस्था के सिवाय मानसिक बड़ी भारी शान्ति मिनी जिसके कारण प्रपने काम को और भी उत्साह के साथ करने लगे सुल संज्ञारक नाम का एक प्रेस आपने अपने कार्य की सुगमता के लिये स्थापित किया या कार्य के बढ़ने के साथ र उसकी भी उन्नति करते रहे, इस,

समय आपके निज के जिटिंग दर्वस में इंजिन से चलनेवाली दो बड़ी मशीन हाय से चलनेवाले हैंड प्रेस पेरसे चलनेवाले ट्रेडिज प्रेस काटने की मशीन हाय से चलनेवाले हैंड प्रेस पेरसे चलनेवाले ट्रेडिज प्रेस काटने की मशीन हाद प्रेस का समी आवश्यकीय सामान है इसमें आप बाहर का एक टुकड़ा भी नहीं छापते सब अपना ही दिहाएन देवेची काम हपना है। इसके सिवाय माग्तवर्ष सीलोन आदि देश में प्राथः बाइस हजार एजेंट माल मेजने के लिये नियुक्त हैं काम की सुध्यवस्था के लिये गय-नेमेंट से निवेदन करने पर अपने ही मकान में सुख संचारक नाम का पोष्ट आफिस नियुक्त करा बिया है जिससे आहकों के एस माल मेजने में सुगमता होती है प्रायः एक हजार रूपया मासिक कमेंचारियों के बतन में खर्च होता है कई बंदे र मकान इस काम में रुके हुये हैं।

थाप इस प्रनितम प्रकरण स कुछ अपनी धारमन्त्राधा नहीं समभते धीर न इतनी उन्नति का ही यथेष्ट उन्नति समभते हैं क्योंकि विलायतवालों के कामके सामने यह सब कुछ भी नहीं के समान हैं, जहां सिंगर, एडीसन, बीचमस, हाखवे, पियर्स, प्रादि सजानों ने अपने ही जीवन में करोड़ों रुपये उपाजन किये हैं संसार में जिनका व्यापार प्रचरित है। लाखों मनुष्य जिनके द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं वहां यह सब कूपमंड्रक के समान मान बैउना ही है फिर भी इतना सब छिखने का प्रयोजन प्रपने उन बाहारा भाइयों को सावधान करने के लिवाय और कुछ नहीं है जिनके मातापिता । धनवान होने पर भी अपनी सतान को कहीं नौकर करा देने को ही परम पुरुषांध सममते हैं, अथवा पेट भर रोटी मिलने ही से इतरा जाते हैं. श्रीर भाति २ के शौक जगाकर जीवन को मिटी में मिलाते हैं तथा माग्य थ्रौर समय को रोया करते हैं उनको उचितहै कि "सत्यश्रमाभ्या सकतार्थ सिद्धिः" इस मृत्रवंत्र को सामने रस कर कार्यचेत्र में भवतीयां हों औरों से मांगने की नो वात ही क्या है " मांगना भलो न बाप को" इस कहावत के तत्त्व को समर्भे जो बाह्यगा जाति भाज भी सब वर्णी को आरंभिक शिचा करती है उसी की तिज की सन्तान मूर्ख रहे जिनके पहाये वैदय लखपति

करोड़पति यने और लाखें। रुपये धर्मार्थ कामों में खर्च करदें उसी समुदाय के लाग रसोइया, पुजारी खीर पानी पांडे बनकर जीवन निर्वाद्व करते हैं यह देखकर आपका दिल दुरी तरह जलने लगता है जो बाह्यण होकर भिचावृत्ति और मांगने को अथवा पुस्तैनीधर्म बताता है उससे आपका वात करने में भी छंकोच होता है आए ऐसे मंगतों को आप कभी आदर नहीं देते।

इस समय प्रापकी प्रायु ४५ वर्ष की है प्रापके ३ कन्यायें और दों पुत्र हैं ग्रापकी संसार यात्रा भीर गृह प्रवंध में श्रापकी स्त्री से जैसा सुख भीर वांति मिलरही है वैसी सुख वांति के अधिकारी वायद विरखें ही हो सकते होंगे जिसका कि होना मनुष्य जीवन के बिये प्रावदयक है।

श्रव अपने त्राह्मण भाइयों से यह निवंदन करताहूं और इस लेख कों समाप्त करता हूं कि वह भिज्ञावृत्ति को छोंड़कर अपनी सन्तान को किसी भी व्यापार में लगावें अब भी होटी पूंजी और अधिक परिश्रव से करने को बहुत काम पड़े हैं।



<sup>(</sup>चारासिया<sup>1</sup>कुलभूपण



महामहोपाध्याय पण्डित दुर्गाप्रसादशास्त्रीः

nontranementerariori contrate de la contrate de la



# चौरासिया भेद।

यंह जाति राजपूनाने में है। ईतिहासंब कहते हैं, अकंबंर षादशाह ने इनको ८५ ग्राम माफी में दिये थे। उसी नाम से इनका नामं चौरासिया हुआ।

# श्रीयुतं महामहोपाध्याय पं• दुर्गाप्रसादजी ।

काश्मीराधियनि के रांज पिएडत व्रजलाल जी जम्बू में रहते थे। आप काश्मीर नरेश की समाके रेलें थे। राज्य में उच्च प्रतिष्ठित थें। आप के कार्तिक शुरी प्रतिपदा सोमवार सम्बत् १६०३ वि० को पुत्रमत उत्पन्न हुया। आप का शुभनाम दुर्गाप्रसाद रक्ता गया। काश्मीर महाराज श्री रणवीर सिंह जी के पुत्र महाराज श्री रणवीर सिंह जी के पुत्र महाराज श्रीलाब सिंह जी तथा पिता जी के अनुशासन में ५ वर्ष की अवस्था से शिक्षा प्रारम्भ हुई। वर्तमीन महाराज मही महेन्द्र काश्मीराधिप श्री १० द सर् मताप सिंह जी वर्मा के अध्यापक पिएडत सोमनाथ जी से आप पढ़ते रहे। पिताजी से भी कुछ २ पढ़ा। इन्हीं दिनों में ज्योतिर्विद्यापारकृत परिडत देवकृष्ण जी काशी से महाराज के बुलागे थे। पंठ दुर्गार्थसाद जी ने इन से गणित पढ़ी। महाराज कुमार के सार्थ अत्यन्त श्रीति होने के कारण साथ २ कीडा करते हिंवे इंगलिंश भी कुछ २ पढ़ते रहे।

इंनं नंबीन परिडत जी पर सुशीलांदि गुण्वाली महाराजा रेणवीर सिंहजी की महाराणी (वर्तमान महाराजा थिराज की माना) बड़ा ही अनुब्रह रखती थीं और इन्हें अपने कुमारों के समतुख्य समभानी थीं, जब इनकी विद्या में गति होने लगी तो उक्त महाराणीं साहेबा ने इन से स्तोत्र पाठ पूर्जादि सुना इस समय इन की १६ मतरह वर्ष की अवस्था थी बंड़े आनन्द पूर्वक अध्ययन किया करते थे और यंकोपबीत तथा विवाह संस्कार भी इन के हो चुके थे। अव इस समय से इन पर, जिस ने दुःसं का नाम भी नहीं सुना था एक साथ आपत्तियां पड़ीं और बहुन काल तक बनी रहीं। सच पूछो तो उस सुख का अनुभव, मरने के वर्ष दो वर्ष पहले ही हुआ होगा जो उन्होंने निःसंदेह अपने वालकपन में भोगा था।

्र इस १६ वर्ष की अवस्था में इनके पिता का परलोक होगया और उन का परलोक होना इस युवा पुरुष की दुःख श्रेणी का आ रम्म होना हुआ।

अपने पिना के मृत्यु शोक और विरह में ये जन्त्रके अनेक प्रदेशीं में घूमते रहे अन्त में महाराजा रखवार सिंह जी की शीतल छाया में आकर फिर अपने पिना की नाई आनन्द्पूर्वक रहने छगे। उक महाराजाधिराज ने इन को दो तीन बार अपने:साथ काश्मीर भूमि की सेर कराई और दर्शनीय प्रदेशों की मली प्रकार दिकाया। इस समय इनकी अवस्था भी २० वर्ष के लग भग पहुंच चुकी थी। इस लिये इस यात्रा में इन्हों ने हर एक पदार्थ को वड़े विचार पूर्वक देखां—इस करमीर को कवियों की जन्म-भूमि जान कर उन्होंने अपने भविष्यत् कान्यों की माला के लिये हर एक मनोहारी तथा सुर्गान्धन पुष्पधारी काळक्त स्रताओं के आध्रय कृषि-कानन इस विचार से चीन्हना आरम्भ किया कि जब माला बनाने की इच्छा होगी तब इन २ वहियों से इस २ पुष्प को छे हैंगे सी वास्तव में उन्होंने काष्यमाला प्रकाश करते हुचे उस भूमि से वहुत से प्रन्थ मंगाये और इसकी पाठकगण भी जानते होंगे कि इन कश्मीरी पुर्पी ने इस माला में कीसी शोमा दी है। इन परिहत जी ने अभिनव गुप्त लम्प्रदायानुगत अभिज्ञाद्रश्चन का भी अभ्यास किया था। ंयद्यपि इन दिनों इन के चित्त को कुछ २ शान्ति होतो जाती थी, परन्तु दैव का कोए अभी तक बना हुआ था, अब इनको पत्नी का शरीर कालवश से ऋट गया और कुछ दिनों पश्चात् इनके कनिष्ठ भ्राता ने भी उसरे मार्ग की राह छी। अब केवल दे दोनों मा बेटे

रह गये । इस नवीन विरह से खिन्न हुये महाराजा साहय से यिना आहा लिये ही पहाड़ों और जंगलों में घूमने घूमने अमरनाथ (जो कर्ष्मीर प्रान्त में अमरावर्ता नदी के तट पर हैं) में पहुंचे और यहां दी तीन दिनों तक पाठ पूजा करते रहे। वहां से लीड आने पर कुछ चित्त की स्थिरता हुई। \*

### कश्मीर त्याग।

परन्तु इन संय घारम्यार के होशों से दोनों मा वेटों का चिन्न कश्मीर से ऐसा उच्ट गया था और नित्य इसी विचार में रहते थे कि यहां से कय चलें। सत्य है जय उचमीत्तम देश में भी आपत्ति आने लगती है तो वहीं भयंकर प्रतीत होने लगता है। इस शोक दशा में अपने पूर्वजों के शाम हमजापुर बाने का विचार किया और इसी निमित्त महाराजा घिगज से कई मास के लिये आहा ली। चलते समय इन्होंने अपनी सब गृह सामग्री अपने साथ ली और कश्मीर उलटा बाने का विचार दूर कर दिया। मार्ग में जिलन्यर पीठ देवता की स्तुति की यह वहीं स्थल है जहां इनके पिता जी ने तपस्या की थी। वहां पर परिडत कालीद्त्र जी क्मांचली ब्राह्मण से मिले। इन से इनके पिताने इनका उपनयन संस्कार करवायाथा। अगले दिन वहां से कुछ ब्राह्मण मोजनादि कराके चलें कई दिनों में हमजापुर आ पहुंचे।

अपने पूर्वजों के श्राम में शाकर वर्ष भर के लग भग वास किया। इन की माता बड़ी बुद्धिमती और धर्मातमा थीं (जैसा वे स्पष्ट कहा करते थे।) इसी श्रंवसर में इन का दूसरा विवाह भी हो गया था।

<sup>#</sup> वहाँ पर परिडत जी ने स्रग्धरा छन्दमें सात आठ श्लोकों से अमरनाथ की स्तुति की थीं।

# जयपुर आना।

की उदारता तथा गुणग्राहकता देश देशान्तरों में प्रसिद्ध हो रही थी। भीर हमंजापुर ग्राम निकट होने के कारण इन युवा विद्वान के कानों में प्रतापी नरेन्द्र के ग्रश शब्द की ध्वनि बार २ पहुंचती भी। थी। ये भों जो जन्म से राज्याश्रित रहे थे यही सोचा करते थे कि कश्मीर जाना ठीक नहीं, परन्तु राज्याश्रय के विना रहना भी अच्छा नहीं। सत्य है "ग्रमाश्रया न शोभन्ते प्रिहता विनता लता;"

ं इसलिये जब इन की अवस्था पद्योस छव्दीस वर्ष के लग भग थी उसयासी महाराज की छाया में आश्रय लेने के लिये जयपुर चले।

इत महाराजा साहब ने ऐसे बढ़े ज्योतियों का पुत्र और ज्यो-तियशास्त्र में निपुण जान इन को ज्योतियों में ६०) मासिक का पिएडत कर दिया। महाराजा साहब इन पर यड़ा अनुग्रह करते थे। जो सुख इन्होंने बचयन में भोगे थे मानो उन के अंकुर फिर दूसरी बार उगते हुवे दीसे। और पीछे २ तो उन थंकुरों के यूक्ष तथा पुष्प भी, और तो क्या कोई २ फल तक भी देख लिये। परन्तु शोक है कि जब फल एक कर तस्यार हुवे तो उस बोने बाले की ग्रहाँ से बदली होगई।

पिष्टत जी का जयपुर में रहने का कुछ हाल यहां पर लि खते हैं — ये बड़े सीधे साधे रहा करते थे। मैत्री इन की बड़ी सच्ची श्री जिस को सब सज्जन इए मित्र जानते हैं। व्यवहार बड़ा ही सच्छ था और लौकिक कार्यों का चातुर्य बहुत ही बढ़ा हुआ था जिस किसी ने किसी विषय में इन की अनुमति ली उसने इनके धार्ट्रों को पूरा और सज्जा पाया। इन की विद्या में पूरी रुची थी इसी लिये इन दिनों में बहुधा जयपुर पवलिक लाइनेरी Jeypore Public Library में ये मिलते । ये पण्डित जी त्योतिप तथा साहित्य में बड़े निपुण थे इन्हीं विषयों के विद्यार्थी भी इन के पास पढ़ा करते थे। इन्होंने श्रीमन्महाराजायिराज की अनुमति से अपनी माता और रहिणी सहित बद्रीनारायण की यात्रा के लिये प्रस्थान किया । मार्ग में हरिद्वार हपीकेश, देवप्रयाग, रद्रप्रयाग, केदारनाथादि स्थलों में विचरते हुवे बद्रीनारायण पहुंचे बहां चार पांच दिन ठहरकर यथाचित पूजादि किया करके सजल पर्वत और निर्हरों को देखते हुवे जयपुर आये।

महाराजा रामसिंह जी इन दिनों जब कलकत्ते में Vice roy बाइसराय से मिलने को पधारे तो इनको भी अपने साथ छेगये। इहाँ पर इनके पहिले रक्षक महाराजा रण्विरिसिंह जी और महाराजा राम्सिंह जी से भेंट हुई।

इस समय कर्मीर के महाराज ने इन पिएडत जी को देखकर बड़ा क्रोध प्रकारा किया और यह फरमाया कि तुम जम्बू से क्यों चले आये (यह स्वयं पिएडत जी कहा करते थे)। इन दिनों जयपुर में ये अपने मित्र मंडल में बड़े आनन्दपूर्वक गहा करते थे, परन्तु एक चिन्ता इन को सदा बनी रहती थी। यह यह कि इनकी फुछ ऋण था जिस के उद्घार के लिये उपाय सीचा करते थे। इस नि-भित्त पहिले पहल इन्होंने कुछ संस्कृत के प्रथा की भाषा मुन्ती न्यलकिशोर C.I.E. रईस लखनऊ के यन्त्रालय में छपाना आरम्म किया।

फिर एक दिन अकस्मात् उक्त पविलक्त लाइग्नेरी ( Public, Library) में क्ष डाक्टर पी व्योटर्सन साहव ग्रोफेसर एलफिन्स्टोन

<sup>\*</sup> डा॰ पी" पीटर्सन ने यक्तमदेव की सुमापितावली की भूमिका के आरम्भ में जयपुर यात्रा के वर्णन प्रसंग में यों लिखा है:--

I Was considering Whether I had not better

कालिज मुम्बर्ट से भेंट हुई। ये डाक्टर महाशय जयपुर में पुम्तका-न्वेपण के लिये थाये थे। इस समय इन पिएडत जी को तो गह आवश्यकता थी कि काई आजकल की रीति भांति का विद्वान् मिले तो कुछ विद्या से लाभ उठावें। और इन डाक्टर साहवकों यह इन्छा थी की कोई सर्व विषयदर्शीं पिएडत मिले तो कुछ काम करें। ईश्वर की कृपा से दांनों का चाञ्चित संयोग होगया। धीर तत्काल ही दोनों में ऐसी इद प्रीति होगई जीसी भाइयों में होती है। सत्य है "मेली स्याहर्शनात्सताम् "।

अब इन दोनों मिनों ने मिलकर सुभायितावली नामक व्रत्थ मकट किया। दिन दिन परस्पर प्रीति बढ़ने लगी, यहां तक स्नेह हुआ कि उक्त डाक्टर महाशय ने इन को पुस्तकान्वेषण प्रसङ्ग से द्रविड, कर्णाट, तेलङ्ग, महाराष्ट्र, गुजरात इन प्रदेशों की सेर कराई, इन परिडत जी ने स्वयं तीर्थादि निमिन्त से अङ्ग, बङ्ग, कलिङ्ग, मग-धादि भी भली प्रकार से देखे थे।

भव ये परिडत जी बहुत से भारत के प्रदेशों को देख चुके थे और स्थल २ में बहुत से विद्वानों से परिचय कर चुके थे।

Make a virtue of necessity and leave Jeypore to revisit the place under better accepies. When some good fortuneled me to the public Librory Dhere Was no one in the room but a young scholor who was reading, as I could see a volume of the Benores Pondit I plucked upcaurage and samskritam asritya ( उन्हार माश्रित्य ) introdu ceed myself to him as a fellow stuadent.

जयपुर में आकर कश्यांनी वार्टिका तथा और २ देशों के पुष्प जी उन्होंने अपनी यात्राओं के समय नीन्ह लिये थे याद आये। इसी से इन्होंने सन् १८८६ ईस्वी में उस मनीहर जगद्विस्थान माला का यनाना शारम्भ किया, जिसकी प्रशंका बहुत से बिद्वानों ने की है। और इसके प्राहकों को तो प्रत्यक्ष ही है। इसके देखने से ही जाना जानां है कि किस २ देश के कवि पुष्पों की लपट आरही है। यह प्रन्थ माला के जावजी दादाजी खीधरी अधिपति निर्णयसागर, तथा, परिडत काशीनाथ पांडुरंग पर्व की सहायता से प्रकट होने लगी। इस काव्यमाला का आरम्भ होना मानों उनके सुखकी सामग्री होना था। इस समय इनके एक पुत्र हुआ, और दो कन्या थीं। इस समय से दो तीन वर्ष के परिश्रम से इन्हों ने अपने ऋणादि सब चिन्ताओं की मिटा दिया। इस काव्यमाला के प्रसङ्ग से इनके परिश्रम का

यहुत प्रातःकाल उउते और स्नान ध्यानादि से निवृत्त होकर चाय पीकर काध्यमाला का कार्य आरम्भ कर देने और इसको १०। ११ वृज्ञे तक करते। उनको मित्र मएडल तथा शिष्यकां में इतनी रुवी थी कि जो कोई इस समय मिलने तथा पढ़ने को आता तो प्रस्कतापूर्वक मिलते तथा पढ़ाते। ११ वर्ज के लगभग लेटे हुये वा रहलते हुथे समाचार पत्र वा कोई नवीन छपी हुई पुन्तक को देखते। फिर एक वर्ज से अपना लेखन शोधन का कार्य तीन बजे तक करते। और फिर ४ वर्ज संध्या के मित्र मएडल के मेल बेल के लिये और भ्रमणार्थ घर से चलते। घर आने पर संध्यादि कर्म कर भोजन करते। इसके पृष्टात् अर्धरात्रि पर्यन्त काव्यमाला में लगाने के लिये अन्धों को देखते और उस समय कभी २ पढ़ाया भी करते थे, परन्तु रात्रि को कभी नहीं लिखते थे और यही कहा करते थे कि रात्रि का लिखना ठीक नहीं।

इस उक्त पिश्चिमं के। केवल काव्यमाला के लिये ही नहीं सर्व करते थे, परन्तु और भी पुरुतक शोधकर छपाने के लिये नव्यार करते थे। सुभाषितावली, कथासरितसागर काममुद्रादिबहुत से पुस्तक इसी पिश्चिम के भाग में से प्रकाशित किये हैं, इन परिवर्त जी ने शारदातिलेक की एक संका भी थनाई है। परन्तु वह छपी नहीं।

अब इनकी एयानि हरे जगह होने लग गई थी। सन् १८८६-६० तथा ६१ में पक्षायं यूनीयिलंटी (Panjab University) के प्रीक्षक हुये। इस पिछली माल में इन्हों ने अपना की सिंग्तमा अपने ब्राप्त हम नापुरमें एक शियालय, क्षिंग, और एक र्युंट बनयाया और इनके स्थापन नथा प्रवेश में एक अच्छा उत्सव किया। इन्हों दिनों जयपुर में किय गुरुह्याल जी के पुत्र श्यामनाथ तिवारी जी ने एक स्थान एक वर्ष अर की सामिश्री के साथ दिया जिसकी इन्होंने नुड़ा फुड़ाकर उत्तम बनवा लिया। इस नवीन स्थानमें एक संस्कृत प्रावीण्यवर्द्धनी अमा होती थी जिसमें बहुंधा विद्वान और विद्यार्थी लोग आया करते थी। और अनेक विषयों पर व्यास्यान संस्कृत में होते थी। इसका उद्देश्य संस्कृत में प्रगत्नता बढ़ाने का था। और विद्याप कर विद्यार्थियों के लिये यह बहुत लाभदायक समझी गई थी। यह एक अच्छासा समागम विद्वानों का प्रतिपक्षें होता था।

इस समय तक इन पिएडतबर की कीर्ति यूरोप और अमेरिका के विद्वानों के श्रोत्रगत ही चुकी थीं। और जगह र से प्रशंसा की श्रवन सुनने में आती थी। अन्तमें यह ध्वनि गवर्नमेंट (Government of India) के कानों में भी पहुंची और इसी लिये सरकार से इनकी महामहोपाध्याय की उपाधि मिलने का विचार हुआ, परन्तु श्री महाराणी विक्टोरिया के जन्मोत्सव Empress Victoria के ३ मास अवशिष्ट थे। यह सब

वृत्तान्त इन परिडत जी को तीन मास पहिले ही एक मित्र के पत्र द्वारा विदित हो चुका था।

इन्हीं दिनों काल महाराज विस्विका का अवतार धारण किये हुये आर्यावर्त्त में हरिद्वार के मार्ग होकर घूम शकटी पर सवार यात्री रूपी दूतों के द्वारा अपने दुष्टागमन का,संदेशा नगर र तथा ग्राम २ में मेज रहे थे। इधर से इन पिएडतजी की कीर्त्ति शनैः २ अपने नियत स्टेशन विक्टोरिया जन्मोत्सव पर पहुंचने की थी कि उधर से फरालकाल दूतों द्वारा सूचना मेजता २ अपनी तीक्षण गति से इन के श्राम हमजापुर में आ पहुंचा । यह हम पूर्व लिख चुके हैं कि परिडत जी के दो कम्या और एक पुत्र था। परन्तु इंसी साल में एक कन्या और भी जन्मी थी।

इस दुष्ट रोग में पहिले उनकी दोनों बड़ी लड़की यस हुई । यह देख परिखतानी जी ने तार द्वारा जयपुर में स्वना दी और -यह भी लिखा कि आप शीष्ट आवें। यह तार १३ मई को उन्हें जयपुर में मिला। उनका यह नियम था जय कभी कहीं जाते तो अपने निज मित्रों को स्वना देते और दिना मिले न जाते। परन्तु यह समय मृत्यु का मेजा हुआ ऐसा अवानक और शीष्ट आया कि किसी से न मिल सके तत्काल ही ५ वजे संध्या की गाड़ी में सवार हो अपने ग्राम अगले दिन जा पहुंचे वहां आकर दोनों कन्या-शों की शान्त पाया और उसी मर्यंकर शत्रु से पुत्र को भी प्रस्त देखा।

जयपुर से ये अपने साथ कैम्फर (Campher) की शोशी लें गये थे जिससे ईश्वर की छपा से उनके पुत्र को आराम हुआ और आमके भी कई रोगियों को इस दुए शत्रु से बचाया। इन्हों ने जयपुर में थह पत्र भेजा कि कन्या दोनों शान्त हो गई परन्तु परमात्मा के अनुत्रह से केदारनाथ-को लघुशंका खुलकर आया है और आशा शीघ आराम की है। वहां जाने पर केवल यही एक पत्र आया, जव इस प्रवल शत्रु ने देखा कि मेरी गति को रोकने वाला यह कहाँ से आया तो इन स्वयं पिएडत जी पर अपना आवेश चढ़ाया।

शोक ! शोक ! शोक ! कि।ऐसे बुद्धिमान पण्डित को जो एक बड़े मित्र मण्डल के प्रिय थे उस एकान्त ग्राम में इस दुए रोग ने बा द्याया।

यद रोग उनके दी रोज रहा कॅम्फर आदि सब उपाय यया सामर्थ्य किये गये। अन्त में १८ मई की इस असार ससार से मिन्न मर्डल तथा शिष्यवर्ग की अश्रुपात कराते हुये, परलोक सिधारे।

जयपुर इस शोक दायक समाचार की स्वना दो सप्ताह तक नहीं हुई। अनेक पत्र उनके पते से भेजे गये कि जिनके पास कोई डाक पहुंचने में समर्थ न थी। फिर दो पुरुप इसी शोक के पश्चात् भेजे गये। परन्तु कोई हाल न मिला। अन्त में पिएटतानी ज़ी द्वादयाह आदि कर्म कराके जयपुर आयों। जीर उनके मिर्झों के लिये जो चातक के नाई उनके वर्षास्पी प्रिय भाषण की वाट देख रहे थे। यह समाचार लाई कि अब बह वर्षा कभी नहीं वरसेगी। पाठक लोग जान सकते हैं कि उन विचारे प्रतीक्षा में लंगे हुये चातकों की क्या दशा हुई होगी। कोई तो रो २ कर थक गये कोई शोक बाहल्य से रो न सके भीतर ही भीतर घुट गये। बास्तव में ऐसे पुरुप की मृत्यु त्यागियों को भी सहन करा देती हैं।

२४ में के 'वर्थ है ओनर्स गज़र, में शनै: शनै: चलती हुई वह महा-महोपाध्याय की उपाधि भी आ पहुंची। किन्तु उन मिलों को जो उस उपाधिधारी के दर्शनेच्छु हो रहे थे और नित्य उत्सव करने के विचार से लगे रहते थे वह उपाधि का प्रकट होना कुछ हुई न दे सका। शोक यह किसी को विदित न था कि उनको बड़ी स-कार से सव व्याधियों के मिटाने वाली बड़ी उपाधि प्राप्त होगई है। सय भद्र पुरुषों ने धेर्य घारण कर उनके कार्यों की, शिति पर विचार किया उन की स्त्री तथा पुत्र को हर प्रकार का आश्वासन् कराया। शोक करना वृथा जाना सो सत्य ही है।

"जातस्य हि भूवो मृत्यु भूव कन्म मृतस्यव ।

उनके इप्र मित्रों को स्वनार्थ यत्र तत्र पत्र मेजे। और उनके कामों को चलना रहने के उपाय सोचे। इस समय इस भयंकर समाचार का एक पत्र इन के मित्र डाक्टर विटर्सन साह्य के पास भी भेता गया। उसके उत्तर में जो उक्त डाक्टर महाशय ने पत्र लिखा सो उन के लिये यह भार्द की मृत्यु समानशोक दर्शाता था। और यि प्रिटतानी जी तथा उन के पुत्र केदारनाथ के लिये यहां आएयासन लिखा कि में हर प्रकार से तुमको सहायमा दूंगा और जो कार्य मेरे मित्र का मुझे करने को कहोगे सो भी यड़ी शीति के साथ करूंगा वास्तव में उन्होंने अपनी सची मित्रता का कई प्रकार से उदारण भी दिराला दिया। सा० यहांदुर ने राजतरंगिणी की (जिसके छपाने की भागा वस्तर्द गवर्नमेंट ने दे दी थी और कुछ थोड़ो सी छा भो गई थी) पुस्तकें मंगालें और यह कहा कि यह में तथ्यार कर्युगा।

इश्वर जयपुर में इनके निज्ञ और शिष्यों ने और र काम वाँट क्रिये। इन ही छोगों में से महामहोपाध्याय पिएडत शिवदत्त जी वर्तमानमें सुपरेएटेएडेएट ओरियएटफ फालेज लाहोग्ने काव्यमाला का कार्य चलाया। और वड़ी उत्तमता एवं प्रीतिके साथ किया।

# अब देखिये बड़ों की बड़ाई।

मित्र लोग तो अपने मित्र की शुभ इच्छाओं को पीछें से पूर्ण करने में प्रवृत्त थे ही उधरसे हमारे धर्मवीर प्रतापी महाराज श्री १०८ श्री सर्वाई माधवसिंह जी देव वहादुर (वर्तमान जयपुरा-धीश) ने, तथा उनके पूर्ण विश्वास भाजन राव बहादुर बाकू कान्तिचन्द्र मुकर्जीने (जी दोनों इन्द्र और वृहस्पतिकी समानता में प्रसिद्ध हैं) पिएडतजी के कुटुम्य का भरण पोपणका प्रबन्ध उत्तम रूपसे किया। और वालक की शिक्षा दिलाने की आज्ञा हुई। और यह भी कि प्राप्त वग्रस्क होने पर योग्य कार्य दिया जाय। धन्य है यह जयपुरनगर जहां के सर्वमान्य कपालु राजा इस प्रकार के विवेकी हैं।

उक्त परिडतजी के चिरंजीव और हमारे अनन्य हृदय परमित्र पं॰ केदारनाथजी M, B. A. S. महाराजा जयपुरके राज परिडतों में हैं और काव्यमाला का सम्पादन करते हैं। महाराज मही माहेन्द्र काश्मीराधीश ने भी प्राचीन सम्यन्ध के कार्य प्रशस्ति कोक, एवं राजतरङ्गणी के प्रकाशन से प्रसन्न होकर जम्बू राज्य से अच्छा सम्मान किया है।

# गौड़ों के अन्य विभेद।

पुष्कर ब्राह्मण सिंध और मारवाड़ में हैं। पुष्कर क्षेत्र जो मत-मेर के पास है वहां रहने से नाम पड़ा। इनके गोत्र मी श्री मालि-यों के समान नहीं हैं। शायद राजा पुंज के समय में ही इनकी अन्य देशों से बुलाया गया था, संख्या इनकी ५०००० थी। इनके कुछ शासनों का बुलानेत नीचे दिया जाता है।

# (अ) व्यास-चत्ताणी व्यास ।

व्यासों की अनेक कुलों में चत्ताणी व्यास प्रसिद्ध हैं इनके पूर्व पुरुष चत्ता जी १६०० संवत् विक्रमीय के लगभग हुने हैं तब से इनका नाम उनके नाम पर हुना।

## ः( आ ) नाथावतं व्यासः।

नाथा जी स्रेसिंह जी के मन्त्री थे। इन्होंने अपनी जाति के

हित के अनेक कार्य किये। इन्होंने धान देवर अपने पास मारनाड़ में एकचार ब्राह्मणों को रख़ लिया था मालये नहीं ज़ाने दिया। इनकी आयुं कैवल ३२ वरस की हुई। प्यासों को बाचारल बहुत तंग किया करते थे। नाथाजी ने सहस्रों क्पये देकर इनको प्रसन्न दिया। और अपनी व्यवस्था गांध दी।

### (इ) गिरघरोत व्यास ।

गिरधरजी राव शमर सिंह जो के नौकर थे आगरे की छड़ाई में सम्यत् १७०१ आवण शुक्ता ३ को मारे गये दाह कर्म अवकाश न होने से न हुवा गाड़े गये तब से ये पुजने छगे। ३ आ० शु० को इनके यहां शोक होता है।

# [ई] पुरोहित।

इनके कई वंश हैं प्रसिद्ध श्री पुरोहित है। इनके पूर्व पुरुप जयदेव ने श्री महाराज अजीतसिंह का पालन किया या, महाराजा जब मारवाड़ के राज्याधिकारी हुवे तो उन्होंने जयदेवजी के पुत्र जग्मू को श्री पुरोहित जी पदवी दी। इसी से अब तक इनको सन्तान रा-टीड़ कहलाती है। महाराज अजीतसिंह के इस्ताक्षरयुक्त पत्र सं० १७९० का इनके पास है उसमें यह दोहा अंकित है—

> माता म्हारी थावरी पिता प्रोत परमाण । । जन्म लियो जसवन्त घर जीधा तिलकं जी घाण ॥

# [ उ ] पौल के पुरोहित।

जब कि राव जो धाजी ने किला वनाना प्रारम्भ किया तव चि-डयानाथ जी का श्राप मेटने के लिये एक ब्राह्मण ने अपनेको किले की नीव में खुनादिया था। इस लिये राव रिडमल जी ने उसके भाई को व्यास की पदवी दी।

# [ ऊ ] चंडवानी जोशी।

·यह पदवी इनके कुछ में १०००वर्ष से है । इनके पूर्व गुरुप मसुदेव

जी खेती करते थे इनके ७ वेटे थे। देवराज भाटी ने उनके पास आकर कहा मुसलमान याते हैं मुद्धको वचायो तब धंपने वस्त्र और यक्रीयचीत उसकी देकर हुछ फिरवाने लगे इतने में यवनी ने आकर पूंछा चासुदेव ने कहा यहां कोई नहीं आया फिर यवन काने हुंड़कर आगये और कहने लगे कि हमारा चोर यहां ही है इन्होंने कहा यहां मैं और मेरे बेटे हैं यवनों ने कहा अच्छा हमारे साथ खाओ वासुदेव ने ६ पुत्रोंको २-२ करके १ पंक्तिमें विठाया औरासातर्वे पुत्रके साथ देव-राजको विठाकर मोजन कराया यह देलकर यवन चले गये। पश्चात् और माइयों ने अपने ७ वें भाई रला को देवराज के साथ भोजन करने के कारण अपने में न रक्खा। फिर देवराज ने राज्य पंडित वसुरेव को अपना पुरोहित बनाया। इन के राघो जी हुवे राघो जी के चंडू, दामोदर और विद्याधर ३ पुत्र हुने इनमें से चंडूने सम्बत् १५८८ वि॰ में अपने नामका चंडू पंचांग चलाया जो अवतक चलता है इन्हीं चंडूजी की सन्तित यह चंडवानी जोशी हैं। इनके वंश में पं॰ शम्भुद्त हुवे उन्हों ने मानसिंह जी के गुरु आपस लाडूनाथ . जो को पढ़ाया था। और जालन्घर पुराख बनाया था। इनके पुत ममुळाळ जी ने श्री तरतसिंह जी के समय सं १८०२ में बहुत धन व्यय करके अपनी जाति वाहों को दूर २ से बुलाकर ७ दिन तक सहमोज किया था।

# [ ऋ] खेतर पालिया पुरोहित।

इनका पूर्व पुरुष माटियों का पुरोहित था जीधपुर में राव सी-तल जी की रानी फूला भाटिया के साथ आया था और लड़ाई में मारा गया तब से उसका नाम खेतरपाल हुवा वहीं उसके नाम पर चौंतरा बना है इसकी सन्तान खेतरपालिया हुई।

# [ऋ] उपाध्याय ।

राव जोधा जी ने जोधपुर का किछा बनाना प्रारम्भ कियाउसकी

नींच ज्ये॰ शु॰ ११ शनि॰ सं १५१५ को जोशी गणपत ने रखाई तब से उपाध्याय पदची हुई । इनकी सन्तान राजा के कवृतर पालने लग गई थी इसलिये अन्य ब्राह्मणों ने इनकी पृथक् करित्या था फिर कई ने क्षमा मांगली वह फिर्र जाति में मिल गये ऐसे एक जाति विहस्तत और दूसरे सम्मिलित हैं। जोधपुर में इनको कवृतर वाले भी कहते हैं।

### [ ॡ ] पुरे।हित।

इनके कई भेद हैं पुरोहित के छुछ भेदों के शासन नीचे लिखे जाते हैं—

#### ् ं Aू ) राज ग्रुरु पुरोहित ।

१ आंवेटा २ करलया ३ हराऊ ४ पीपलया ५ मंडार ६ सीदप

८ थोझा ६ वरालेचा १० सीलोरा

#### (B) 'श्रोदीचा पुरे। हित

२ लाखा ३ हमहमियाँ ४ हीगारा ५ हावीभाल ६ हलया ७ केसरिया ८ वोरा ६ वावरिया

१ फांदर

१० मक्तवाला ११ त्रवाडी १२ रावल १३ कोपाऊ १४ नेत्रड १५ ललीवाल १६ पाणेचा १७ दूधवा १८ टोटिया

#### (C) सीहा पुरोहिन।

१ सीहा २ हातला ३ केवाणचा ४ राडत्रहा ५ वोतिया

#### ( D )पारलीवाल पुरेाहित ।

पह्लीवाल ब्राह्मण पुरोहितों में परली दूरने पर सम्मिलित होगये थे इनके शासन—

१ गूंदीचा

२ मूत्ा

. ३ चरख

४ मोटा

५ साथवा

६ नन्दवासा

७ नाणावाल

८ चलवचा

६ धमाणिया

१० आगंसेरियाः

११ गोमतवास

१२ माडे

१३ पोकरना

१४ थास्य

१५ करमाण

१६ भगोरा

#### (E) दृथा धुराहित ।

१ कतवा

२ लाफोजर

३ हाडी

४ मडवी

५ व्यास '

६ गाविया

७ लाहारिया

८ केदारिया

६ संखवालचा

१० पादरवाल

११ रेढिलिया

१२ समधला

१३ मय्या

१४ रूद्वा

१५ लापल

१६ महीवाल

१७ गन्धा



|           | इनके १४ गोत्र                      | <u>−</u>                                                           | Denne:   |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| मीक       | प्रवंर                             | शासन                                                               |          |
| लोऽनस     | अवेतिय, आंगिरस, वार्हस्पत्य        | १ सायता २ मेहताल ३ कप्ति ७ महिन                                    |          |
| भारद्वाज. | , भृष्द्वाज, वार्हरुगत्य, आंग्रियस | किया ५ पूछतोड़ ६ पाइचा ।<br>१ कांकरेवा २ टंबसाळी परसी सार          | 8        |
| साहित्य   | असितः, दैवल शांडिल्य               | इ माथुर।<br>१ बोधा पदवीपरोहित २ झीलन                               | गैड़ी के |
| गीतम्     | मांगिरस, गौतम, आसोतिष              | र सुन्ह ४ कादा ५ किरता ६ नव्हा।<br>१ कवस्तिया पहची जिन्ही ह नोस    | अन्य     |
| अपमन्तु.  | मांगिरस, वार्हस्पत्य, भारद्वाज,    | र माधु ४ माथा ५ गोदाना ६ गोतमा ।<br>१ ठक्कर रसंदेल ३ होटाधन १ गामा | विभेद्।  |
| क्तिवल    | मिसिष्ठ, मारद्वाज, इन्द्र          | ६ बजहा।<br>१ कवसथित्या पर्वी छंगासी २ को.                          | 1        |
| बन्दास    | अत्रि, गागिंध, ससीप                | खाणी ३ जड़ ध मोला पद्ची ६ गंहिया<br>पद्ची ६ जोशी ७ जट।             |          |
| 4         |                                    | र दगङ्ग र पठा ३ रामा ४ परमेणा । पर्वमे सूता ५ जीविष्या ६ छापिस्ता। | .80 6    |

| ्रा,चीसटिया, पदवी, जोशी, २<br>पष्पिया ४,श्रोमा ५,नाजा ६ झुंडा<br>१, कड्डे, २,करमण्डे छुड्यपदवी ६<br>१, रङ्गा २, रामदेव, ३ उपाध्याय<br>५, होयधर ६ ताक पदवी मूंता। |                                         | ४ बडा ५ सोमनाथ ६ दोहपसिय<br>१ कवेडिया २ मीरायत ३ व्यास | ५ फराड ६ चूरा।<br>१ मोटा २ सीहा ३ मोदाबा ४२ | ्र त्याता ६ ब्रह्मचा । |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| विश्वष्ट, यक्ति, पाराश्वर<br>नैरुब, वच्छारस भाग्रीपात्र<br>इरिवाणी, इरीय क्यवन<br>स्दी, गुरसमद गारसंग्नद्                                                        | भूगुवचन, औचान आच्छवान, ह्यवन<br>बम्ह्सि | विश्वामित्रं, देवराज, अवटळति                           | आंगिरङ्ग, मामध्य, मुद्गाङ                   | •                      |
| पाराथार<br>कावयप<br>इग्दीत<br>समकस्य (?)                                                                                                                         | वर्तस<br>                               | कैस्यम (१)                                             | मुद्दगळ                                     |                        |

### अन्य भेद् ।

ठाकुरायण राजपूताने में ठाकुरों के पुरोहित। भोजक और ककड़िया राजपूताने में हैं।

### (ॡ) छन्यात ब्राह्मण।

१७५ घर्ष प्रथम महराज संचाई जयसिंहजी जयपुर वालोंने अश्व-मेध यह किया वहां देश र के ब्राह्मण आये थे तब महाराज ने चाहा कि सब ब्राह्मणों को एक करदें जिससे कि कप्ट दूर हो जाने इस लिये एक पंक्ति में इनको भोजन कराना चाहिये अपना नाम हो, परन्तु ब्राह्मणों ने नहीं माना किर अपने देशवासी ब्राह्मणों को महाराज ने कहा उन में से सारस्रत, दाधिमध, पारीक; गूजर गौड़, और खंडेलवाल ब्राह्मणों ने सम्मति करके मोजन कर लिया तब से ६ न्यात प्रसिद्ध हुई। इनके ६ भेद।

### १-दाधिमथ ब्रा॰।

महाराज मानधाता ने मारबाइ में द्धिमती मन्दिर के पांस यह किया तब ब्राह्मण नैमिपारएय से बुळाये यह के पञ्चात सूमि देकर इनको यहीं रख लिया तब से यह दाधिमध प्रसिद्ध हुये और जो २ गांव इनको दिये गये थे । उन्हीं के नाम पर इन के शोसन हुये इनके शासन १४४ हैं मारवाड़ में ६० मिळते हैं । द्धिमधी देवी के मन्दिर से १ पुराना ५८६ सम्बत् का एक छेल मिळा है। यही समय इनके यहां आने का निश्चित हुमा है।

ब्रह्मा के वेटे अधर्व ए, अधर्व ए के द्घीची, दघीची, के िर्टर-छाद और इनके १२ हुवे। नीचे गोत्र और शासन दिये जाते हैं—

#### गोत्र शासन

गोतम १ पाटोदिया २ पत्हीड़ ३ नाहावाल श्रे कूंग्या ५ कंड ६ बूडाढड़ा ७ खटोड़ ८ बुडसुणा ६ वागड्या १० वे डवन्त ११वांदरासी दरया १२ ळीळोदिया १३ काकडा १४ गङ्गा षाण्या १५ भुंबाळ ।

वरस १ रताबा २ पोली वटल ३ परगद्वा ( वलद्वा) ४ रो-लानिया ५ सोलंखिया ६ जोपट ७ इंटोदिया ८ पोल-गला ६ नोसरा १० नामेवाल ११ अजमेरा १२ फुंकडा १३ तरनावा १४ अवडीग १५ डोडीना १६ मूसिया १७ मग ।

भारद्वाज १ पीँडवाल २ सकुल ३ करेसा४ मालाठिया ५मासोपा ६ जवाली ७ वरमोटा ८ इंदोजवाल ६ हलस्रा ;१० मटी-लिया ११ गदिया १२ सोलाणी।

भागेव १ ईदाणिया २ पाथाणिया ३ कासिलया ४ लिए।दिया ५ क्रुराडव ६ जाजावाल ७ खेवर ८ वे साव ६ लाडाविया १२ बडानवा ११ कडलवा १२ कापडवा ।

-कौच्छस १ डोडवाणिया २ मोलोदिया ३ घावरोडिया ४ जायलया

(.स्स ) प होवा ६ मुंडेल ७ मांजवाल ८ लोजी (सोसी) ६ ही देवा १० कुदाल ११ रेतावाल ।

काश्यप १ बीरावल २ दीरोला ३ जमवाला, ४ सरगोटा ५ राज-स्थल ६ बढवा।

शाणिखल्य १ रखवां २ टोरिया ३ ईड ४ घोटडावाल ५ देव ल । आत्रेय १ सूंडवाल २ जोजनूदिया ३ डवाणिया ४ सुकल्या । पाराशर १ वेडा २ पराशर। क्षपिल १ चीपडा ।

गाग्ये १ तुल्छा २ मनुकता तवीडत ।

१२ व मन्नक की सन्तान धर्म भ्रष्ट ही गई।।



महामहोपाध्याय प्रो. पं. शिवदत्तजी शर्मा जैपूर.

# "महामहोपाध्याय विद्वद्वरदिधमथकुलभूपण श्रीशिवदत्तशर्मणां संक्षिप्त जीवनंचरित्रम्"

श्रीमदृद्रीलालो भूषा दाधिमयशुद्धवंशस्य । अविनयनाशन निपुण्च्छात्राणां मोदकश्चासीत्॥ १॥ तस्मा छूं।शिवद्त्तः सकलशिवानां खनिर्जिमि प्रापत्। शशिशरवसुशशि १८५१ सङ्घे खिस्ताव्हे जयपुर रम्ये ॥ २ ॥ तस्य तृतीये वर्षे जनना प्रययी दिवं रुजा सीटा । स्नुं समर्प समाग रम्थं स्वधूसमुत्सङ्गः ॥ ३ ॥ बाद्धावननिपुणायाः परिपूर्णायाश्च वत्सलत्वेन । , इभमानः परिपोपं वृद्धिं व्रापत्पितामह्याः ॥ ४ ॥ सारसतीं तु शिक्षां जप्राहान्हाय मधुग्महोकाम्। अध्यापयतत्ताता ड्वीमच आन्द्र पीलिमठे ॥ ५॥ सुर्मातः समाप्य सर्वं तत्रत्यं पाट्य पु स्तं सपदि । विद्याबिकासमुग्धः संस्कृत विद्यालयेऽपाठीत् ॥ ६ ॥ नवशरविबन्दुमिते १८५६ खिस्ताब्दे शोभने महोत्साही। विद्यार्थिवृत्तिमापत्राविष्कुर्वन् सर्वेशिष्ट्यम् ॥ ७ ॥ -भविवेश संस्कृतमहाविदार्शणि विशेषशिक्षाये । दर्भायदोमुपीकः सुश्रीकः शिक्षकानुमतः॥८॥ सुहरन्मनाँसि तताध्यापकवृन्दस्य वन्दनीयस्य । अप्रतिमर्पातमातः शिक्षां दक्षो मुद्राऽसमत ॥ ६ ॥ े नयम निवसुशशि १८७६ सङ्ख्ये खिस्ताव्हें शास्त्रनीति संवेता . शिक्षाविभागमुख्ये दीनानाधार्भिषे पूर्वम् ॥ १० १. **अध्यापकत्वममलं ,जनकपदा**व्जैवि **द**ृष्टमुर**रू**ष्टम् ॥ अङ्गाचकार मीळं संस्कृतिद्यालये महति ॥ ११ ॥

अवरां पाठक पदवीं श्रीयुतहरिदासशास्त्रिणा पूर्णाम्। पद्वीं विन्सिपिलीयां मण्डयताखण्ड विद्योन ॥ १२ । 🗸 विपदङ्काहीन्दु १८ं६० मिते वर्षे घीमान् सवान्पीलिमठे। अनुरुद्धोऽध्यापयितुं क्रुद्धो चिजही पदं खीयम् ॥ १३ ॥ **उररी चक्रेय तद्**जु संपन्मूलां स काव्यमालायाः । दुर्गापसाद्विदुपः संगदकतां स वैशिष्टयात्॥ १४॥ · क्रोडन कर्मणि निरतो सुरीभूयाप्य भूत्रयन्निष्टः । गोविन्ददत्तनामा सापत्नस्तस्य च भ्राता । १५॥ नेत्राङ्किसिद्धिथरणी १८६२ प्रमिते संवत्सरे महोत्साही। गोविन्ददत्त धामां दुर्दे वाद्भूतलं विजही ॥ १६॥ श्रुति निधिवसुशशि १८६४ शालिनिवर्षेऽरोपो विशेषपरितोपः। मुख्याध्यापक पदवीं पदवीं सन्मानधन यशसाम् ॥ १७ ॥ छेमे क्रोमेऽलीनः सुह्लोनः ह्यागमार्थशालीनः। <sup>:</sup> लवपुरशालिनि रम्ये विद्यानिलये सविश्वादपूर्वे । १८ । विश्रुतकीर्त्तः श्रुतितति संश्रुतिविमलश्रुतिर्महीमान्यः। विद्वद्विस्मृति विषयसमृति कुशलस्मृतिषु सत्प्रतिभः ॥ १६ ॥ शास्त्रक्षगोत्तमित्रच्छात्रप्रातातपत्रसद्गातः । है पित विद्यामित्रो मित्रः सद्व शशत पत्रम् ॥ २० ॥ स्टाइन न्समाऽपरिमितधामा रामापरांमुखः सुमुखः । संस्कृत वाखीरमणीगुण गण महिमा हृत खान्तः ॥ २१ ॥ विमराञ्चकार चतुरोऽध्यापकवर्ये विमित्रिडतः शौरडें:। स्नातो रीतिषु नीतेः प्रिन्सपिछीयां यदाह्ययं पदवीम् ॥२२॥ दुर्गाद्वविबुधवर इरिवक्ताम्यां सहेपराजाभ्याम् । योगोश्वरिश्वनाथै ्भैङ्गाविष्णुवादि विद्वद्भिः॥ २३॥ यद्यं शिवोऽत्र शुशुभे किंचित्कालं प्रपाठनाव्रमतिः । तज्जयपुरजाऽ भीतिः स्वर्गं छोकं प्रविष्टेत ॥ २४ ॥

दयमाएड यिलोनाम्नि महामहिम्नि प्रभृत्सवैऽभिनवे । मुनिनव वसुविधु१८६७ भाने वर्षे हर्षे। परीत्कर्षे ॥ २५ ॥ कदिवर पदवी पथिकोऽभ्युपगतपूर्वा महामहापूर्वाम् । खाधीनतां विनिन्ये सम्यगुपाध्यायपदवीं सः ॥२६॥ त्तज्ञनकाऽवरजोऽपि गिरिजाधिराज पदपहुच भ्रमरः। अग्निश्रुतिवसुधरिणी १८४३ प्रमिते वर्षेऽसुमूय जनुः ॥ २७ ॥ रुचिरः स चान्द्रमीत्यां शालायां माधवेनद्ररक्ष्यायाम् । भूत्वा प्रथितः स्रेनाप्रतिनिधिनाऽध्यापनेन लघु ॥ २८॥ श्रीमान् रापकुषारी रामकुमार श्रिया कुमारायः। सतियानु गुरुवानब्दे गगनविद्येशाङ्क द्येपारुपे १६९०॥ २६॥ महामहोपाध्यायस्य चास्य चिदुषः शिवादिद्यस्य। अस्तीह पुत्ररत्नं युगर्ल रिवमर्ल गुणाकीर्णम् ॥ ३० ॥ प्रथमस्तयोस्तु शास्त्री भवद्त्ती भवसुदत्त वहुभूतिः। अजमेरभूपविद्यानिलयस्याध्यापकः कुशलः ॥ ३१ ॥ अवरस्तु विष्णुदत्तो जिष्णुः श्रोविष्ण्दत्त सद्विदाः । शास्त्री रिवाडि नरपति विद्यानिलये सुपाठयति ॥ ३२ ॥

पं॰ वदरीलालजी के यहां सन् १८५१ ई॰ में आपका जन्म हुआ आपकी शिक्षा जयपुर में ही हुई और पाठशाला में आप अध्यापक होगये सन् १८६४ में लाहीर में ओरिएएटल ॰कीलिज में मुख्यां ध्यापक हुये। आपने अनेक उच्छिक प्रायः संस्कृत प्रन्थों का संशो-धन मुद्रण से पुनरुद्धार किया। आपके कार्य में महाभाष्य संपादन अभूत पूर्व हुवा। हमने आपकी चरणसेवा से ही कुछ ज्ञान-कर्ण उपार्जन किये।

# २-(गूजर गौड़) गुर्जर देश के नाम से यह नाम हुआ

|             | •          |
|-------------|------------|
| इन के गीत्र | - उपाधि    |
| १ काश्यप    | ध्यास      |
| २ औशनस      | ं जोपी     |
| ३ अत्रि     | दुवे       |
| ं ध गर्ग    | . ' विवारी |
| ५ चशिष्ठं   | भाचारज     |
| ६ गौतम      | उपाध्याय   |
| ७ की शिक    | पचीली      |
| ट शांडिल्यः | चीवें      |
| ६ भारद्वाज  | श्रोत्रिय  |
| १० पराशर    | ,          |
| ११ वत्स     |            |
| १२ मुद्गल   | J.         |
| १३ कश्यप    | ارد<br>در  |
| भवटङ्क      | गुणदाङ्घा  |
|             | गुंदाङ्गी  |
|             | गंबाल्या ' |

अन्दरूपा अद्रोज्या आछरप्रस्था आप्तवा आप्तवा अमटार्या कटासतल्या कटोरीवाल कमठार्या कराडोल्या

क्रस्त्रवाड्या

गुराह्या गुंदाह्या गुंदाल्या गोरयो गोवल्या गोहींघा घटाएया चादसुवा चादसुवा चादसुवा सुरेल्या सुडोल्या

| छींछावटा       |
|----------------|
| जखीमा          |
| <b>जुजो</b> घा |
| जगएया ं        |
| जसन्य्न्या     |
| जांगल्या       |
| जांजपूरा       |
| जीरा होल्या    |
| हडक्या .       |
| भाडोत्या       |
| झूमधा ;        |
| डोकरया         |
| डवास्या        |

डीडवान्या डीडवाड्या ढमेकल्या ढांकल्या ढांकल्या ढींकसरा थडीवाळ पीपलोघां दीखत दुगाया नगवाल्यां नगयरा नराख्या पहाड्या वरनोल्या

# ३-खण्डेलवाल-यह वुंदेलखंडके नामसे नाम हुआ

### इनके शासन ५२ हें—यह खंडेले शामों के नामपर ही हैं।

१ सुद्दिया
२ चाटिया
३ पीपलया
४ कल्लवाल
५ सूडाडरा
६ दूथली
७ जोशी
८ माटोला
६ नेवाल
१० टाक

११ दुगोलिया
१२ तोवला
१३ वूचीवात
१४ श्रोत्रिय
१५ वीलवार
१६ मरमूटा
१७ मगलियार
१८ सीवोडी
१६ भाटी वडी

२१ जकनसिया २२ घमीया २३ दसीवाळ २४ वाडोलिया २५ जटाणिया २६ पोखाल . २७ पुजावडी २८ मखकरा २६ सोनतिया ३० जुजरोवा ६१ गोवेसा ३२ गोरसा ३३ डोडवाणिया ३४ सांमरा ... ३५ डावसिया ३६ मवदा

३७ पुरवरा ३८ धजमेरा ३६ भरहिया ४० दूतवाळ **धर्** कटवाल ४२ गुणावटा ४३ चारसा ४४ सोरा ४५ महोता ४६ क्चिरिया ४७ भांना ४८ भोमवाल 🔢 ४६ नाना ५० याद ५१ रजोडग ५२ बोछ

## १—पारीक ब्राह्मण

गोत इन के कई हैं १ प्रीहित कातडया खांगी 2 सुरेरा 8 दापया कागंड़ा 4 וצ जीपलवाल 8 जोशी Ø 29 ⋖ 3 -छापसा 29 80 गोडवाड .78 १२ `वाना

शासन१०३ में से १३ योहरा १४ पांडिया बोहर १५ केसर ३६ पादिया १७ **मकरानिया** १८ दुगोली बोहरा 38 तावळीघ २० २१ व्यास गोरवाल २२ .जटोड मुंडिंकया

# पल्लीवाल ब्राह्मग

पही बाम में रहने से पहोचाल नाम पुत्रा पहिले मारवाड में पहो यहा भारी शहर था उस में १ छाख घर दसते थे सन् १२६८ के अनुमान राव आयस्तान जी राठीड़ वंशीय क्षत्रिय यहां आये उन सब को इन्हों ने अपने पास रक्षार्थ रख छिया था। तदुपरान्त गीरी शाह की सेना छडाई के छिये थाई बहुत दिन तक युद्ध होता रहा जब गीरी शाह की विजय न हुई तब एक तालाव में गीओं का वध कर यवनों ने ढाळ दी इस को देखकर वहां से माग गये भागते हुये जी ब्राह्मण मारे गये उनके यज्ञोपवीत हमन हुवे थे बीर स्त्रियों के हाथी दांत के चूड़े ८४ मन थे जो वहीं सती हो गई थीं। यह वहां से भाग २ कर अन्य देशों में चस गये यह भी आदि गौड हैं। पराशर गोत्रीय ब्राह्मणों का राज्य पाली में या

६०० वर्ष के पीछे फिर पह्ली के महाराजा विजय सिंह ने वसाना चाहा उनकी आहानुसार कुछ ब्राह्मण फिर वहाँ वस गये॥

## मारवाड रिपोर्ट।

राजसान इतिहास ( राड प्रणीत ) तथा अन्य सर्कारी रियोटी से भी झात हुवा कि पाली पर सन् ११ में बड़ी बिपत्ति आई थी। तब से ब्राह्मण अन्यत जा वसे। पाली मारवाड (जोघ पुर राज्य) में एक परगना है।

इन के गोत्र १२ पारवाड में-गर्ग, वाराशर, मुद्गल, उपमन्यु,

वसिष्ट, ऋौर अत्रि इन गोत्रों के शासन ये हैं

१ जाजिया

२ पूनिद

३ घोमटे ४ भायल

५ ठूमा

# गीडों के ४ मेद मैथिल ब्राह्मण गीड

काश्री सकाशादीशाने हांग देशसमीपतः।
देशो जनक नामा वै तत्रराजा निमिः पुरा ।।
निमिश्चलिमंदं इात्वा ह्यानाप्यान्यान् द्विजोत्तमान्।
मैथिला ब्राह्मणाश्चैव तेन संस्थापिता सुदा।
ते सर्वे-मैथिला जाता निमिएइंसमागता ।।

ब्राह्मण सम्तंरहाध्याय

अर्थात् काशी के समीप ईशान में अंगदेश के पास मिथिछा-पुरी है। वहां पहिछे राजा निमि हुवा। उसने यह करने को निश्चय कर अपने गुरु तथा मध्यदेश से अन्य द्विजों को बुछाया। उससे बसाये हुवे वहां के द्विज मैथिल कहाने लगे॥

# जांगल वा, जांगिडा ब्राह्मग

'अंगिड शब्द वैदिक है। जंगिड एक महर्षि थे उन्होंने जिस देश में तप किया था वह जाँगड वा जांगल देश कहलाया। जांगल देश कुरुक्षेत्र के पास है अर्थात् रोहतक, जींद, कुल कुरुक्षेत्र प्रान्त, परियाला राज्य के कुल भाग भरिंडे तक इधर के अपर के पश्चिम भाग को जांगल देश कहते हैं।

शब्दार्थ विन्तामणि में भी लिखा है - 'क्रुक्देश समीपस्ये देशे' क्रुक्क्षेत्र के पास का देश।

स्वलपोदकरूणो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः। स ज्ञेयो जांगलो देशः बहुघान्यादिसंयुतः॥

अर्थ—जिस में थोड़ा पानी हो, घास फूंस कम हो, हवा और धूप अधिक हो उस देश का नाम जांगल है। माव प्रकाश में लिखा है- 'आकाश शुंध उच्चश्च स्वल्प पानीय पादपः। शमी-करीर-विल्वा-र्क-पीलु कर्कन्धु संकुलः॥ हरिणेणर्क्ष प्रपत-गोकर्ण-खर संकुलः।

सुस्वादु फलवान् देशो वातलो जांगलः स्मृतः॥'

जहां याकाश निर्मल रहे पानी और चृक्ष कम हो जाँड, करीर, चिल्च, आक, पीलु, आदि चृक्ष, हरिण आदि पशु हों ऐसा बात प्र-धान देश जाँगल है।

पुनः-पुनरितशयेन वा गलति इति गल यङ्, अच् एषोदरादित्वात्साधुः। और महासारत में भी भाषा है।

कक्षा गोपालकक्षाश्च जांगला कुरुवर्णका किराता वर्वराः सिद्धा वैदेहास्तामलिप्तका॥ भोषापर्व मण्ड स्रोण ॥५॥

भारतवर्ष के देश नदी वर्णन प्रसंग में जांगळ देश भो जुरुक्षेत्र के समीप है।

इस जांगल देश में ही 'जंगिड, मुनि ने तप किया। यह जंगिड ऋषि अथर्ववेद के दो एकों के ऋषि हुने। इन एकों में जंगिड नामक जोपध और पख्रहा का अतिपादन किया है। वह एक यह हैं-दीर्घायुत्वायवहत्तेरणयारिष्यन्तोदसमाणाः सदैन मणिं विस्कन्ध दूषणं जाङ्गिङं विस्नुमी वयम्।।१॥ जंगिङो जम्माद्विश्वाद्धविष्का धादमिशोचनात् मणिः सहस्रवीर्यः परिणः पातु विश्वतः ॥२॥ अयं विस्कन्धं सहतेऽयं वाधतेऽशिणः।
अयं नी विद्या, भेपजो जंगिडः पात्वंहसः।।१॥
देवैर्द्त्तेन मणिना जङ्गिडेन सयीसुवा।
विस्कन्ध सर्वारक्षांसि व्यापाने सहामहे॥१॥
शणश्च मा जङ्गिडश्च विस्कन्धाद्मिरक्षताम्
अरण्यादन्य आमृतः कृष्या अन्यो रसेथ्यः॥॥॥
कृत्याद्विपरयं मणिरथो अराति दूपिः।
अथो सहजस्वाज्वङ्गिडः मणआव्यं तारिषत्॥६॥
वध्यंः कांड २ स० ४।

यहाँ पर कीशिक सूत्रकार ने लिखा है कि जंगिड नाम मणि (बी-पथ को दांघांगुत्वाय इस सुक्तसे वालक के वांधे। (की॰ सू॰ ५।६) इस जारे सुक्त में जंगिड की प्रशंसा है। आगे १६ कांड सु॰ ३४ में परमातमा तथा औपध दोनों का वर्णन किया है। ग्रन्य वाहुत्य से उसको नहीं लिखते केवल वहां से २ मन्त्र दिये जाते हैं—

त्रिष्ट्वाय देवा अजनयन् तिष्ठितं भूभ्यामधि तमु त्वाङ्गिरा इति ब्राह्मणः पूर्व्या विदुः ॥६।

सायण भाष्य—इदानीं भूश्यामिश । अधिः सप्तम्यर्थानुवादी ।
भूश्यां तिष्ठन्तं त्वां देवाः इन्द्राद्याः त्रिः त्रिवारं अजनयन् उत्पादयन्त्र त्रिषु छोकेषु अवस्थानायेतिभावः । तं ताहृशं प्रयत्तेन उत्पादितं त्वा त्वां आंगिरा इति ब्राह्मणो र० फ० ऽङ्ग सम्भूतो रसः अगिराख्यो महार्षि यद्वा आंगिरा अंगाराः ये अंगारो आसस्ते अंगिरसोऽभवन् यद्वा आंगिरा अंगराः ये अंगरा आसस्ते अगिंस्सोऽभवन् । (पे० वा० ३,३४) इति ब्राह्मणम् । एवं नापामहर्षितिति पृत्याः पूर्वे मवा ब्राह्मणा महर्पयो विद्धः ब्रुवते ।

अर्थ—जंगिड को तीनवार उत्पन्न किया। अंगिरा ऋषि हैं दैव-ताओं ने तुझे अंगिरा जाना है॥ यहां सायगाचार्य स्पष्ट लिखते हैं जंगिड और अंगिरा एक शब्द हैं।

# अंगिराऽसि ≠ जंगिड ! अथ० १९ वर्यात् हे जंगिड ! तुम्हारा ही नाम बङ्गिरा है।

अङ्गिरा और जंगिडा एक ही शब्द हैं । जंगिड शब्द की न्युत्पित जंगम्यते शत्रून वाधितुम् इति जंगिडः । गमेर्यङ्खुगन्ताद्र्ष्
सिद्धिः। अथवा जनेर्जयतेर्वा ड प्रत्यये 'ज' इति मवित । जंगिरतीति
जङ्गिरः । किष्ठिकत्वाद छत्यम् । पूर्वपद्स्यस्य छुगभावश्छान्द्सः ।
खन् प्रत्ययो वा द्रष्टच्यः । अर्थात् गम् जन् जि इन तीन धातुओं से
ढ, खन् प्रत्यय छगाकर जंगिड शन्द बनता है । जो शत्रुओं का
नाश करे जो संसार उत्पन्न करे इत्यादि न्युत्पत्तिद्वारा अर्थ सायणा
चार्य ने किये हैं । अङ्गिरा शब्द के अर्थ ब्रह्मा के ब्रह्मों से उत्पन्न यह
सभी ब्राह्मण तथा भाष्यकारों ने छिले हैं । वस सिद्ध हुवा कि
जंगिड ऋषि (वा अंगिरा ) के उपासक अङ्गिरा वेद (अथर्व )
के पढ़ने वाछे जाँगल देश निवासी जांगिडा कहलाये । ब्राह्मणों के
भेद सुन्नी में जांगल ब्राह्मण सेद होरिंग साहच ने भी छिला है।

पिएडत पालाराम जी तथा पं॰ बुधिसंह जी शर्मा कृत जांगि डोत्पत्ति पुरतक हमने पढ़ी हैं इसमें जी लिखा है वह सोच समभ कर नहीं लिखा गया यह पूर्वोंक अनुसन्धान से प्रतीत हुआ क्यों कि इसमें लिखा है:-

१—जांगिडा यह ग्रन्द जोग का अपभ्रंश है। जोग, योग का अप' भ्रंश है। यह जोग मेथिल ब्राह्मणों का उपमेद है।

<sup>🌟</sup> विस्तृी पुस्तको' में जीवहा यह भी पाठान्तर है।

यह शब्द भ्रम निर्मूट है क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अबिक मूल शुद्ध यह संस्कृत का शब्द है तो योग इससे जांगिका इतना वहा केसे क्यों कीर कब दिगढ़ा इसका कारण कीर शिद्ध प्रमाण माने राज्य प्रमाण माने राज्य अपने अपने कहीं लिखा, दूसरे प्राचीन पुस्तक प्राप्तण माने राज्य घ्याय आदि अध्यव कहीं योग मियलों का मेद भी नहीं दिला। केवल रिपोर्टों में हैं। होसरे योग से जोग, जोग से डॉगिडा देसे तीनवार क्यों विगड़ा कोई इसमें कारण प्रतीत नहीं होता। दिलां कोंगिडा की ब्युत्मित मी मन-प्रकृत दिला ही हो योग साति। जानि इत्यादि जब योग में ही प्रमाण नहीं तब यह अर्थ कीसे?

र न्यूर्वीय प्रम इस पुस्तक्यारों को यह हुआ कि शुरू डांगिड़ां होग शिलकार्य पत्थर सकड़ों स्था अन्य बाहुओं पर करते हैं। इस लिये इंत्रकों विश्वकर्मा बंग्रज्ञ हिल दिया पर यह सरासर मूल हैं। क्योंकि इस जारि के होग महत्त्व. पुजारी, जयपुर आदि में हैं वह लिए सिस श्रेट्री में आहेंगे। होई एक शिला हो तो इनको बृत्ति नहीं अन्य सेंब्र्झे कार्य स्ट रहे हैं किर एक ही शिला दान शिला से वर्ष की आदि हिल मारा यह प्रम बस्त में जंगहारा शक्त से हुआ। पर यह सवियों का ब्योनेद हैं और सावियों में गिना है ईसा कि शुक्त साहिए ने हिल्हा हैं।

र्खा दंग-हारे के बहात से रस पुस्तक वालों ने खींगड़ा की हो चनक किया होगा और काने मदल्य के लिये खातियों के नेतों में हुक साहित के प्रत्यों डिहुड़ा प्रस्त न होने पर भी खाती संबंध मोहा, खुदार के बीच में खाती ' स्थान् खींगड़ा' वाली के कार्ग यह प्रस्तु आप यहा दिये। बस्तुदा प्राचीन व सर्वादांन किसी भी पुस्तक में खादी, दखान वा बढ़ाई दाति के नेतीं में हमें 'दांगिडा' एन्द्र कहीं नहीं मिला।

### देखिये ग्रुक् साहियने लिखा है—

#### JANGHARA,

A large somewhat turbulent Sept of Rajputs, chiefly found in Rohikhand. Their name is said to mean "Worsted in war" (Janghara) which was derived from their defeat by Raja Hirandpal of Bayana or Shahabuddin Gouri.

Divisiors Tarai and Bhur

Page 21 of tribes and castes of N. W. P. &Oudh vol: III by W. Crook B. A.

क्षुक साहय बी० ए० द्रग्हन्स ऐंड कास्ट के प्रथम भाग के पृष्ट १६१ में तलानों के भेद हिन्दुओं में ८५६ मुसलमानों में ७६ हैं। इन में से मुख्य २ यह हैं।—

सहारनपुर में

१ वस्दरिया

२ ढोंली

३ मुख्तानी 🦯

ध नागर

**५तरलोईया** 

मुजफ्फर नगर में

६ ढालवाल अर्थात् ढाल चनाने

वाले

,७ लोटा

वेरठ में

८ जगहारा राजपूती का भेद षुळन्द शहर में . ਮੀਲ

मलीगंह मैं

११ चीहान

मथुरामें

१२ वामन यढ़ई

१३ सोसानिया

आगरे में

१४ नागर

१५ जंगहारा

- फर्र खावाद में

र्द् प्रोतिया

०७ चरेतिया

सेनपुरा में

, १८ उमारिया

एटे में

१६ अंगवारिया

२० घरमनियां

२१ विसारी

२२ जलेसरिया

२३ ऊषरभोला

बरेली में

,२४ जलेसीरया

वलिया में

२५ गोकुल वंशी ृ

२६ बस्ती में

२७ दकिवजा

२८ सर्व रिया

२६ गोंडे में

३० खैरानी

३१ सोंदी

बारावंकी में

३२ जयसवार

३३ मिर्जापुर में ५ सेद हैं

३४ स्रोका्शवंशी ३५ मागधिया

३६ पूर्विया

३७ उत्तराहा

३८ खाती

बरेली में

३६ मथुरिया

४० धीमाण

४१ खानी

विजनोर में

४२ द्हमन

४३ अगरया

४४ लाहोरी

४५ ओकोसकास

४६ वस्ती में

४७ कोर्काश वंश

४८ छोहार वढ़ ई

इन में जांगिडा शब्द भी नहीं

आया ।

-

दोरिंग साहिय ने भी कहीं नहीं

थ—भ्रम इन पुस्तक वालों को यह हुआ कि 'योग' चूंकि मैथिलों का उपमेद है अतः जाँगिडा भी मैथिल हुवे परन्तु जोग, जोगी मैथिल और वर्ट्ड यह इनको कोई भी अपने में नहीं मान्ते न कभी रोटी—वेटी का व्यवहार हुवा न है। तथा मैथिल मतस्यादि भक्षक हैं। इनमें मदमांस हू तक नहीं गया।

५—वाँ भ्रम इन पुस्तककारों का यह है कि अर परांग विना सिर पैर और विना प्रमाण की मनघडन्त कथायें लिख डाली हैं कि श्रीकृष्ण के लिये लकड़ी चीरी थी तब से यह जाति हुई।

हमारे ऊपर के अन्वेषण से स्पष्ट सिद्ध हो चुका 'जांगिडा' यह शब्द वैदिक है, शुद्ध है किसी का अपभ्रंश नहीं है। साथ ही यह भी निश्चित हो चुका कि 'जांगल' भी ब्राह्मणों का एक मेद है। देखो होरिंग की पुस्तक भूमिका भाग २)'

यह जाति लकड़ी पर शिल्य करना, पत्थर की मूर्ति आदि धनाना, ठेके लेना, ओदि कार्य करते हैं। मन्दिरों के पुजारी और महन्त भी हैं। शिल्पकार्य करने से ही पांलाराम जी ने इनकी वर्द्ध लिख मारा। वास्तव में बढ़ई कोई खतन्त्र जाति नहीं क्योंकि इस काम को ब्राह्मणादि चारों वर्ण करते हैं परश्च अन्य यवन भी करते हैं। इस कर्म को पूर्वकाल में भी सब वर्ण करते थे जैसा कि लिखा है।

'त्रौवर्शिको रथं कुर्यात्तस्य जात्यंतरस्यच,

(বীঘাবন)

अर्थात् तीनो वर्ण रथकर्म, यह इ आदि का कार्य करते हैं तथा अन्य जातियें भी। इसीसे अन्य शूद्रादि जाति के बनाये हुवे काष्ट के यह पात्रों का यस में निषेध है--

'ब्रचंक्रवर्तीमशृद्रकृतासूर्ध्वकपाला-

मिनहोत्रा स्थाली' हिरग्यकेशीय सूत्रा ३।७

अग्निहोत्र की थाली शूद्ध कृत न हो। वस इन प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध है कि वर्द्ध जाति कोई खतन्त्र जाति नहीं है अपि तु इस कर्मकों तीनों वर्ण पूर्व से ही करते चले आये हैं। इस विषय का अधिक विवेचन शिल्पश्रेणों में लिखा जावेगा। सो इस जाति के लोग भी द्विजाति मात्र की उचित वृत्तियँ करते हुवे ब्राह्मण हैं।

् यह ब्राह्मण कुरुक्षेत्र समीपवर्ती जांगळ देश निवासी हैं। जीर इनके शासन (अवटंक) मी १४४४ हैं। गौड़ों का बादि देश भी यही ब्रह्मिप देश हैं। और गौड़ों के शासन भी १४४४ हैं। आलार, विचार, व्यवहार सब गौड़ों के समान होने से इनकी गणना गौड़ों में ही की जा सकती है।

# स्रंगिराबंध को वंगिन

अग्नि के पुत्र बुद्धिमान अंगिरा के व'श को झुनो, जिस के साथ भारद्वाज और गौत्तम भी हुवे हैं।

महातेजस्तो इयुमान के अंगिरा और - देवय २ हुये। अंगिरा के मरीचि की पुत्री सुरूग, कर्दम की पुत्री सराट् और मंतु की पुत्री पथ्या, ये ३ स्त्रियां हुई।

सुकर्या से बृहस्पित, खराट् से गौत्तम और पथ्या से, अदन्ध्य . मामदेव, उशिज, धृण्णु, ये पुत्र हुये संवर्त, मानसपुत्र कहाये।

विचित, अपास्य और शरदान् ये उतथ्य के पुत्र हुये। उशिज दीर्घतमा, वृहदुक्थ्य, ये वामदेव के हुये। घिष्णु का पुत्र सुधन्वा और सुधन्वा का ऋसु और रथकार हुये। बृहस्पित का महायशसी भरद्वाज हुआ।

इस प्रकार अंगिरावंश का वर्णन वायु पुराख अ०४ में लिखा है।-

श्णुताङ्गिरसी वंशमग्नेः पुत्रस्य घीमतः ।
यस्यान्ववाये संभूता भारहाजाः स गीतमाः ॥ ६६ ॥ /
देवाध्यांगिरसो मुख्या द्रषुमन्तो महीजसः ।
सुद्धपा चैव मारीची कार्दमी च तथा खराद् ॥ ६७ ॥
पथ्या च मार्नवी कन्या तिस्रो मार्यास्त्वथर्वणेः ।
इत्येतांगिरसः पत्न्यस्तासु वक्ष्यामि संततिम् ॥ ६८ ॥
भथर्वणस्तु दायादास्तास्तु जाताः कुळोहहाः ।
स्त्यना महना चैव तपसा सावितात्मनाम् ॥ ६६ ॥
स्दस्यतिः सुद्धपायां गीतगः सुपुचे खराद् ।
स्वन्थ्यं वामदेवं चैवोतथ्यमुश्चितं तथा ।

धिष्णुः पुत्रस्तु पर्थायां संवर्तत्रचैय मानसः । विचितश्च तथा यास्यः शरहाञ्चाप्युनश्यज्ञः १०१ ॥ श्रशिजो दीर्घतमा वृद्रदुक्थ्यो वामदेवजः । धिष्णु पुत्रः सुधन्वास' ऋभवञ्च सुधन्वनः ॥ १०२ ॥ रथकाराः स्मृनादेवा ऋपयो ये परिश्रुताः । बृहस्पते र्भरहाजो विश्रुनः सुमहायशाः ॥ १०३ ॥ श्रीगरसस्तु संवर्तो देवानंगिरसः श्रणु । बृहस्पतेर्यवीयांसो देवान्नंगिरसः स्मृताः ॥ १०४ ॥

वायु पुराण अ० ४

मरीची की कत्या, सुद्धगा, कर्दमकी कत्या, खराट्, मनुकी कत्या, पथ्या यह ३ स्त्रियें अङ्गिरा महर्षि के हुई इनकी सन्त्रति इस प्रकार हुई सुद्धगा के चृहस्पतिः, खराट् के गौतम हुने। पथ्या के पुत्र अवन्ध्य, बामदेव, उशिज्, धृष्णु, संवर्त, विचित, अयास्य, शरहान् अशिन, दीर्घतमा, वृहदुक्थ्या, हुने। इनमें धृष्णु के पुत्र सुधन्वा, इनके प्रमु और रथकार हुने।

## कुछ गोत्र तथा प्रवर।

| जुन्छ गाम समा मनरा |                                  |  |
|--------------------|----------------------------------|--|
| गीत्र              | प्र <b>व</b> र ,                 |  |
| भारद्वाज           | अङ्गिरा१ वृद्दस्रति २ भारद्वाज ३ |  |
| उपमन्यु 🕶          | वसिष्ठ १ इद प्रमद २ भरहसु ३      |  |
| वशिष्ठ             | वशिष्ठ १                         |  |
| कश्यप -            | काश्यप १ आवत्सार २ नेंध्रुव ३    |  |
| मौद्गहय -          | अङ्गिरा १ भाग्यंश्व २ मौद्गत्य ३ |  |
| जातु ऋर्य ं        | विशिष्ठ १ अत्रि'२ जातुकर्र्य ३   |  |
| ्रशांडिएय          | शांडित्य १ असित २ देवल ३         |  |
| कौंडिन्य           | बङ्गिरस १ वाईस्यत्य २ मारद्वाज ३ |  |
| गौतम               | अङ्गिरा १ आयास्य २ गौतम् ३       |  |
| 🧝 अध्यसर्पण        | विश्वामित्र १ कीशिक २ अधमर्पण ३  |  |
|                    |                                  |  |

भागंव १ च्यवर्न २ आप्नुवान ३ वत्स घामदेव अङ्गिरस १ वामदेव २ वाई दुक्थ्य ३ -ऋक्ष (?) अंगिरस १ वृहस्पति २ भारद्वाज ६ वान्दन ४ मात्रवचस ५ लीगाक्षि कश्यप १ आवत्सार २ वसिष्ठ ३ भृगु १ च्यवंन २ आप्तवान ३ वच्छस (१) अत्रि १ आर्चनानांश २ गविद्यिर मार्गव १ च्यवन २ और्च ३ आप्तवान ४ विद जामदग्न्य ५ 🗸 अगिरस् १ उतथ्य २ दीर्घनमस् ३ वीर्घनमस्

#### शासन

इन के शासन १४४४ हैं। कुळ आगे दिये जाते हैं— जाङ्गिडों के स्त्रावान्तर भेद।

#### अ—आ

्यासपाल या सुपाल, भाटलीया, अटिल ्यह्रदयाल, अढकी-लिया, असी, अमेरिया, अरोदिया, अलवरया, आसस्या, आस्त्रत-चाल आमेरा, अटवाणिया, असस्या, असन्या, असन्,

[इई]

इनाया

[ उ-ऊ ]

चवाणे, उज्जैनवाल, उजीरपुरिया, उड़ीचवाल

ओ-औ

थीमरवाल, जीसतवाल, भोछतवाल।

### कि

काले, काकोडिया, कोतकथल्या, कटलणा, कटड़ीवाल। कटारिया, काकटेनया, काकटायन, केलोया, कलोनया,
कादित्या, कपूरवालया, कपूरिया, कलैया, कोलथल्या, कोतकथल्या, कीशल्य, कासलीवाल, कचुरिया, किंगा, कमलपुरिया, केसवान्या, कादेईया, कीमलया, कीढाला, कुल्रया, कंवलेवा, कडलवा, कुवाल, कुसंविवार, करवाल, करल, किजागिरावा, 'किजाझाडेला, कठमाणिया, कोलतला, काणोदा, कटस्रिया, ककड़ावा,
केराया, ककरोलिया, काकढीवाल, कढवाण्या, कसावट्या,
कीलक, कस्तूरिया, कूमावच, कानास, कम्पू, कूचेरिया, कसमोरया, कोहवाल, कालवड़ा, करोता, काटर, काकट्या।

### [ख]ं

खर्तडया, खरेडवाल, या खंडेलवार, खोकी, खरान खर-माल्य,खजवाणया, खोरवतल्य, खरेराटया, खरनाल्य ।

### (ग)

गाले, गोगोरिया, गव्यी; गोढरीवाल, गोदया गोढ्याल गुवा लंना, गाजवा, गेवाल गोपीवाल, गरजव्या, गधेडिया ।

### [घ·] ·

घाम्, घूवरया, घाटीवाल, घामरघूंमा ।

### [ 뜀 ]

चानी, चेचावा, या चेचेवाल, चन्देवा, चरिवया, घरावी-घाल, चिचोया, चारसल, चीपल, या; चावले, खोई घाल, चरिवया, घीचवा, खूएल, चीताणया ।

( छ )

- छिछोलिया, छड़िया ।

#### ( ল )

जापलवाल, जाले, जालवाल, जिरीपाल, जालोढिया, जडवाल, ् 'जोलानया, या, जूलाराया, जेपाणिया, जटावा, जालूंडया।।

#### ( ¥5 )

भरवाल या, भलभल्या, भिटावा, भीया, भीलाया, भाजडा, झौडूंदा, भाडोला, झामडोला, झलाएया।

( ह )

् टोर, टांडे, टकीवाल,

### ( रु ).

डांटवाल या, ढांटवालिया, ढाढ याडिया, ठागवाल, ठोठरवाले, थालवाएया, -

### (ड) े

हंटपाल,इंढोरिया, डिडोल्या, डेलोला,या, डेरोला, हायल वाल, डोईबाल, डामल वाल, हसाण्या, हाबरवाहिया।

### (तं)

् साळिचड़ी, तिगन्या, तेरान, तरानो, तोनगुरिया, तामडोळया, वाळिचड़ा, तळवाएया, तळाणया, तगाळा ।

### (द)

दापम, दनेवा, दमबीवाल, दड़बाल, दजाड़ या, धिज्जड़, देसी-दिया, इन्द्रवाले, दसुदनी, दमन, देनी वाल, देहमी वाल, दाईमा, दाने।रिया, दन्देवा, ददवाल, दुगेसर, दीहावड़ा, दरोलिया, ददोल्या, दासरा, दमण, दीपासरा, दापमा, दादरवाल, देहमण्।

#### (घ)

धामा, धाराणो, धेमन, या-धिमुन्या, धनेरवा, या धानेरवाल, धन्धरी (या ) धन्धरीवाल, धम्मी (या ) धम्मीवाल, धराण्यां, धामण, धामूं।

#### (न)

नारनोलिया, नीशल, नसपाल, नेपालपुरिया, नागल, नीसांण, भराणया, नेपचवाल, नेराद्दत, नाघल, नगल्या।

#### (प)

पीमाडिया, पामर या परमर, परवाल, पासुरिया, प्रनालिया, पहवाल, पालडया, पुंवाल, पानीवाल, पंडयारा, पेड़ोवाल, पाल-डिया, पटोदिया, पंचौली, पारेलवाल, पुडानिया, पल्लीबाल, पल-बाल, पमार, पाडला, पालेचो।

( দ্ধ )

फरी, फरडोदिया

#### ( यं )

यदले, योन्दवाल, यड्वाल (या) बाडेवाल्या, वृन्दिया, वृद्ध्याल वहरली यलदा, बीजाणी, या, बीजन्या बोद्द्या, बांस, बर्डवा, बेडीवाल, बुंबाल, वरनेला, बुचर, बीसापती, बांसड़ा. बरलवा, बेरीवाल, बवेरवाल, बुरडक, बरवाड्या, बोरचाड्या, बीवाल, बुडेत्या, बुडवाल, ववीया, बरजणया, वामणया, बूंच, यहवाल बोदड्या।

### (स)

भरोणिया, भिडयाल, भोले, या मोली ( या ) मेले, भव्दानिया, भदेरया, भावलेल, भदेरचा; मईया, भदाणया, भरेवाडया; भ्वाल, भावररोदा, भादवाल, मडावा, भावडेल, भूदंड ।

#### (स)

मैन, मानहिन्या या, माइन्या, मंडीवाल, या मांडीवाल, माडे-या, मनीटिया, मोखरीवाल, मोकरवाल, मंडादरिया, माल, या मालवाल, मेरानिया, मार्गिया, मीसन, मारोहया मेवाड़ा, मानो- डया, मूछाल, मूडेल; मईवाल; मोटरवाल, मालूगुया, मेडीवाल, महावरया, माकड, मोरवाल, मोरोवाल —

### (₹)

रोलीबाल, रोसामा या, रोसावां, राजूननी, राजोत्या, राजी-रिया, रीक्षावाल, रावतरेट, रीवाडया, रोमेलीवार, रीसैया, कडा-इया, कढ़वाल, कलया, रोजारा, रोडवाल, रा पोडया, रोप, रैत्या, रेवाल, रंगवाया, रीचड़, कल्लड़ीवाल, रतावज्ञ'।

### (छ 🕽

लक्षेदया, ( या ) नादोरिया, लघोरिया, लूरोल्य, लामडीवाल, लोहारिया, ( या ) लोहानिया लुजा लदोईया लूवाणिया लुंडीवाल।

### (व)

वन्डेला, वछानिया, वन्दवान्यि, विजोडिया, वालधनी, वफ्ते-डया, वडदुका, वालदिया, वीजदिया, बुटर, वराडया।

### ( PT)

शाला, शुहानिया

#### (刊)

ं सामलीदिया, या सामलीडिया, सामलीवाल, संगरजानी, सामुवील, सीलक, सूई, सकाल, खाल या खार, सीकडी यां सीकडी, सहारन, (या) सारन, सम्मी; सांमडीवाल, सैवाल सिरधन्या, सेमा, सीधड़, सीकरन्या, सेदीवाल, सोसानिया, सर्गपा सीलवाल, सीलसी, सोजतवाल, सोमरवाल, स्लाणया, सेई-वाल, सामदया, स्वरवाल; सवलोदया, सावड़, सीवाल, सारएया, सोसनीवाल, सोमडवाल, सोंगणया, सीलोडिया, या सीलोटिया सक्तवाया सिलोनया।

#### (ह )

हरयाने, हरसोछिया, हर्सवाल, इसवाल, इसेवा, हरसुख, इसनिया।

# गीड़ोंकाचीयामेहसेथिलब्राह्मसागोड़

## पष्ट ११६ से सम्मिलित।

यह ब्राह्मण मिथिला दिश में विशेषकर हैं। इन के ध्रुक्तित् हैं १ सीयल २ सारात्री ३ जोग ४ चंगोल।

इन के गोत्रों का वर्णन-

| गोल              | <b>उ</b> पाधिः | स्थान          |
|------------------|----------------|----------------|
| कश्य।            | पाठक           | शकुरी          |
| शासिइस्य         | नोभा           | <b>घ</b> हिंयम |
| घटस              | <b>डाकुर</b>   | नागवार         |
| <b>सावर्षे य</b> | <b>मिश्र</b>   | दादरी          |
| भारहाज           |                |                |
| कात्यायन         | चन्धरी         | मलरिया         |

गर्भ परभार वैयाद्याद् रगीतम जमदिन

मिथिला देशके वर्तमान प्रभु शीमान महाराज सर रमेश्वर निहंह जी K. C. I. E. इसी ब्राह्मण जानि के भूषण शासन कर रहे हैं। आपने हिन्दू यूनिवर्सिटी खुलवाने में अनन्य परिश्रम किया है। , आपके यंश का वर्णन इस प्रकार है।

सन् ७५६ से धोईनवार मैथिल बाह्मण कुलके राजा हुंगे।

| भैरवसिंह ३६      | वर्ष | विश्वास महादेवी २ चर्य              |
|------------------|------|-------------------------------------|
| देवसिंह देव ६३"  | 23   | गङ्गा मारायण १ "                    |
|                  |      | हृदयनागयण ३५ "                      |
| शिवसिंह देव ३🖁   | 27   | हरीनारायण १४ 🥕                      |
| इद्मावसिंह देव ६ | n    | ं इतनरायण १५ ॥                      |
| लखिमामहादैची ह   | 23   | 'कंपन <sup>,र,</sup> य <i>ा ४ "</i> |

इसके वाद १० वर्ष तक मिथिला देश विना राज्य के रहा। फिर खर्डा वलाकुल के द्वीयायिक महामहोपाध्याय महेश उक्कुर को अकबर ने मिथिला का राज्य दिया इन के बंश को वर्णन—

१ महेश ठक्कुर १४ वर्ष भीपाल ठक्कुर १३ शुभङ्कर ठक्कुर ३६ पुरुषोत्तम ठक्कुर ६ नारायण ठक्कुर १८ सुकन्द ठक्कुर २७ महिनाथ ठक्कुर २२

महाराज राधवसिंद ३६
'विष्णुसिंह ३६ "नरेन्द्रसिंह १७
"मतापसिंह १५ "माधवसिंह १३ "छत्रसिंह ३३ व्हसिंह १०६ महेश्वरसिंह १०, ७ मास ६ दिन

महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह वहादुर G. C. I. E. २७ वर्ष राज्यकर कें. १७ दिसम्बर सन् १८६८ को सर्गवासी हुवे। अब एनके लोटे भाई श्रीमान महाराज सर रमेश्वरसिंह जी K. C. I. E. मिथिला देश काशासन कर गहे हैं। ईश्वर करे आप सहस्रों वर्ष राज्य करें॥

# गीड़ों का पांचवाँ भेद उत्कल ब्राह्मग

उत्कलेन नृपेन्द्रेण पुरा खविषये द्विजाः ।
गङ्गातदृष्टियताः केचिन्चानाथ्य विषये खके ॥
पुरुषोत्तम पुर्यो वे जगदीशस्य सेचने ।
यज्ञान्ते स्थापयामास खनाम्ना तान् द्विजीत्तमान् ॥
ते द्विजाक्षोत्कला जाता जगदीशस्य सेवकाः ।

अर्थात् उटकळ देश के राजा ने गङ्गा जी के तट से अपने देश में ब्राह्मण बुळाये इन से यज्ञ कराया और अाने देश के नाम ' से इन का नाम तैळङ्ग ब्राह्मण किया। पेसा ही हरिबंश पुराण के १० वे' अध्याय में ळिखा है।

पूर्वे क प्रमाण से सिद्ध है कि यह भी गीड़ ही तैलङ्ग में दलगये क्योंकि गङ्गा के तट पर गीड़ ही थे।

यह जाति उत्कल (उडी सा) में है। इनके ३ उपमेद नि झ लिखित हैं—

| -                        | १ भेइ           |                         | २ मेद                    |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| गोध                      | <b>उ</b> गाधि   | काश्यय                  |                          |
| शंदुकर                   | ओझा             | गौत्तम                  | महापुत्र                 |
| कार्यप                   | तिवारी          | 3)                      | पंडे                     |
| <b>चृतकी शिक</b>         | ्रमिश्र         | Ju v                    | शाबूथ                    |
| भारद्वाज                 | शतवधी           |                         |                          |
| गीतम -                   | पाफे            | शस्युकर<br>भारद्वाज े   | सेनापति                  |
| सुद्दगल .                | , "             | मुद्दगल 🕽               |                          |
| षशिष्ट                   | रह              | ,,                      | नेकाच, मेकाच             |
| क्विक्ष्यंत्रज           | नन्द            | गौतम                    | पधि                      |
| घरगोतम                   | दस              | भूग्दाज                 | <b>पा</b> स्ति           |
| अप्रे ल                  | शाङ्गी          | गौतम                    | सोधरा                    |
| . 9                      | मेद             | -<br>  गीतम             | पश्यालोक                 |
|                          | ४ श्रेगी हैं    | ענ                      | <b>बरु</b> •             |
|                          | ची दक्षिण       | काश्यप .                | मुधीरध                   |
| ं गोत्र                  | <b>खपा</b> श्चि | n<br>name               | दोयथा<br>पर्यारी         |
| शम्भुकर                  | मिश्र           | मुद् <b>ग</b> ळ<br>गीतम | खुन्ते .                 |
| भारहाज .                 | मन्घ<br>कोठा    | गातम                    | खुरत<br>द्वाराव <b>र</b> |
| गीतम <i>ः</i><br>सुद्दगल | काठा<br>शहराधी  | धरगीतम                  | बाहाक                    |
| धरगौतम                   | त्रिपाठी        | _                       | 0                        |
| અર્થે જ                  | रध              |                         | ३ भेद                    |
| <b>चशि</b> ष्ट           | शाङ्गी          | २ श्रे                  | <b>णी जाजपु</b>          |
| <b>घृतकी शिक</b> ं       | अचारजी          |                         | श्रेणी के समान           |
|                          | महापात्र        | 414 4140                |                          |

दास

|                   | ३ श्रेणी पनयारी                  |              |
|-------------------|----------------------------------|--------------|
| বাঙ্গ             | <b>उ</b> प।धि                    | <b>उपाधि</b> |
| दक्षिणी श्राणी के | मिथ .                            | पार्य        |
| समान              | पाँडे                            | कर           |
|                   | महिंची                           | ু বৃদ্ধি     |
|                   | पएडा                             | पन्नित्राही  |
|                   | नायक                             | सीथरा        |
|                   | शाबुय 🔪                          | दास          |
|                   | संनापति .                        |              |
|                   | नेकाब मेकाब                      | =4           |
|                   | <del></del> 0<br>स्र र्थे श्रेणी | `            |
|                   | दक्षिण श्रेणी के समान            |              |

## पञ्चद्राविड (Southern Division) ब्राह्मण

कर्णाटकाश्च तैलङ्गा महाराष्ट्राश्च द्राविडाः । गुर्जराश्चैति पञ्चैते द्राविडा विस्ध्यदक्षिणे ॥ १ कर्णाकट २ तैलङ्ग ३ महाराष्ट्र ४ द्राविड ५ गुर्जर यह वि-स्थाचल के दक्षिण निवासो ५ द्राविड हैं।

## द्राविड देश

र्वेकटाचलमारम्य कुमारिकत्यकाविध ।

द्राविडाच्यो महादेशः सर्गाकारेण संस्थितः ।

तत्र स्थिता च ये विद्याः द्राविडास्ते प्रकीर्तिताः ॥

वेकटाचल से लेकर कन्या कुमारी तक नर्गाकार जैमा द्राविड स्था है, वहां के निवामो ब्राह्मण द्राविड नाम से विख्यात हैं ।

# पञ्चद्राविडों का प्रथम भेद कर्याटक ब्राह्मग

### कर्णाटक देशपरिमाण

कृष्णाया दक्षिणे भागे पूर्वे चै सहापर्वतात्। उत्तरे दिम गोपालाद् द्रविडाङ्चैव पश्चिमे ॥ देशा कर्णाटका नाम—

अथांत् हुप्णा नदी के दक्षिण भाग में सहााद्विपर्वत से पूर्व, हिम गोपाल से उत्तर, द्वविड देश से पश्चिम में कर्णाटक देश है ॥

### - कर्णाटक ब्राह्मणीं की उत्पत्ति-

तक्ष्यश्चमहीपतिः॥
स्वदेशे वासयामास महाराष्ट्रोद्भवान् द्विजान्।
तेभ्यश्च जोविका दत्ता प्रामाणि विविधानि च॥
कविर्यादि नदी संस्थदेवतायतनानि च।
स्वदेश नाम्ना विख्याति प्रापिता तेन भूभुजा॥
ते वै कर्णाटका विष्रा वेद वेदाङ्गपारगाः॥ ॥० मा०

अर्थ-मणीटक देश के राजा ने अपने देश में महाराष्ट्र झाह्मण बसाये उनको जीविका, प्राम, मन्द्रिर आदि दिये। अपने देश के नाम से उस राजा ने ब्राह्मण अर्थात् कर्णाटक झाह्मण ऐसा नाम किया वह वेदवेदाङ्गों के जानने वाले हुए॥

# कर्णाटक के किस राजाने किस समय में बसाये यह ज्ञात नहीं हुआ।

कर्णाटक ब्राह्मणों के ८ उपभेर हैं १ हैग २ कान ३ शिवेलरी ४ रिमीनारा ५ कराव ६ कर्णटक ७ मैसूर कर्णाटक ८ सिरनाद।

| गोत्र          | निवास <b>स्था</b> म |                         |
|----------------|---------------------|-------------------------|
| कश्यप          | भैन्द्र             | थादकर्णाटक              |
| गीनम           | वें नर्ली र         | वार्गाधारु              |
| भारहाज         | धीरङ्गगृहन          | <u> मुकिंगाए</u>        |
| चृशिष्ट        | देवन्द्राली         | व्यालनार                |
| विश्वामित्र    | <b>एसोगवं</b> नलीय  | कर्णवान्युल             |
| शांडिएय        | मागदी               | गुरक्तिनाम              |
| <b>सर्वा</b>   | <u> सु</u> खुवाचालू | नयांनकर्णाट क           |
| वं गिरा        | मालोच               | पैरीचरम                 |
| घटस            | सरजापूरन            | हेशस्प .                |
| भारहाज         | श्यामराजनगरम्       | द्दलेकरनाद 🔧            |
| <b>उपमन्यु</b> | नञ्जनगुच            | ब्राचीन कर्णाटंक,       |
| काश्यव         | कुची -              |                         |
| भारहाज         | <del>कुर</del> क    | पेरी चरन                |
| गीतम           | शिवमंगी             | <b>मुरकिमा</b> ह        |
| शांहि ल्य      | चित्रदुर्ग          | 35                      |
|                | हागलवारी            | प्राचीन कर्णा <b>टक</b> |
|                |                     |                         |

# द्राविड़ोंका द्वितीय भेद तेलङ्ग ब्राह्मण

वेशे च जैयुनि संजे राजा धर्मव्रतो महान्।
सिद्धिर्ह वर्तते तत्य मनी गमन संग्रका॥
तया भूमी स राजाः वै पुर्य क्षेत्राणि यानि च।
प्रष्टुं परिभूमन् गेहं स्वकीयं पुनरागमत्॥
स्नानं दानं तर्पणं च पूजां तत्र करोति च।
वर्तयन् यात्रा धर्मण राजधर्मेण चैव हि॥
बाराणस्यां समायाति स्नानार्थं निजमन्दिरात्।
पुनः स्वमवनं याति तर्देकिसम् दिने स्रति॥

अपश्यामना खपति चोत्थानसमये तदा । मां विहायं कृतो चार्य संगच्छतिति च॥ विंदांकमःनां भर्तारमागतं तमपृच्छत ॥ फ यासि नित्यं मो सांमिन् इति पृष्टे स चाऽत्रवीत्। कांशीं गमिष्य इति तामुक्ते सां पुकरववीत्॥ अही ! नित्यं मां विहायं कथं काशीं गामिष्यति । अहमप्यागमिष्यामि १वः प्रभृत्येव निश्चिम् ॥ तथेत्युक्ता स नृपतिस्ततः प्रभृति नित्यशः। रात्वा स्वभार्यया साकं स्नानं पूजां विधाय च॥ पुनः स्वभवनं यातीत्येवं नित्य क्रमे स्रति । एकस्थिन दिवसे तस्य भार्या भागीरथी तटे॥ गमनावसरे तीर्थात् पुष्पिणीह्यभवत्तंदा । तिस्मिन्नेय दिने राजा नगरं शत्रु वेष्ठितम्। ज्ञात्वा खिरद्वियोगेन चिन्तयामास तैनम *।* रजीऽन्ते यदि गच्छामि राज्यं शतुर्गहीप्यति॥ ध्यक्क नौ यदि गच्छामि धर्मशास्त्रे हि दूपणम्। 'नरैर्यात्रा न फर्तव्या येपां भार्या रजखळा'॥ ( इति चिन्ताहृदाविष्ठो विशान् शापयामाख सन्पः ) तदा ते सर्वे विद्वपो विलोक्प नृपसंकटम्। युष्पज्ञाया तु योन्यासीद्वगमने च त्यया सह॥ इति तहंचनं थुत्वा नृपो हर्प समेन्वितः। भार्या गृहीत्वा निरमात्तदा राजानमयुबन् ॥ राजन् त्वया रक्षितच्या वयं सर्वे च दुःबतः।

राजा उवाच—मिय स्थिते च युष्माकं का विपत्तिर्भविष्यति ।
तथाऽपि पुष्माकं दुःसं भवेच्चेत्रिकटे मम ।
आगन्तव्यमिति प्रोक्ता नत्वा भार्था प्रमहा च ॥
आगत्य नगरं स्व' वै रिपृत् निर्जिस चैकरा ।

धर्मेण राज्यमकरोत्ततः कालान्तरेण च ॥

वाराण्यामनावृष्टिदीषेण सर्व अन्तवः।

दु विताण्यमंस्तत्र लुने च पुण्य फर्मणि ॥

समां कृत्वा द्विज्ञाः सर्वे निद्धयं चकुरादरात्।

पूर्वं धर्मत्रनेन नाऽस्मानुकं किसिनि श्रूयताम्॥

विपत्ति साले युप्मान् चै ग्क्षिप्यामीति निश्चितम्।

सतो नयं तसिकटे गमिष्यामी न सशिष्यकाः॥

इति निश्चित्य निश्चः संवासा नगरं प्रति।

स्वायतं चात्रवीहाजा वदुमान पुरः सरम्॥

वाच पेयस्युनान् सत्वा तत्र चावस्यस्य तान्।

धौत्तरेयान्नभवन् तीलङ्ग शाश्चा इति

अर्थ — जैमुनि देश में यड़ा प्रतापी धर्मातमा धर्मव्रत नाम का राजा हुआ। वह नित्य ही अपनी सिद्धि के वल से काशी जाता था। एक दिन उस की रानी ने पूछा कि आप नित्य मुझे छोड़ कर कहां जाते हो नव उस ने कहा कि मैं श्रीकाशी जो पूजार्थ जाता हूं रानो ने कहा कि मैं भी साथ ही चला कहंगी। ऐसे वह दोनों नित्य अपनी सिद्धि से काशी जाते और फिर लीट आते थे एक दिन काशी में रानी रजखला हो गई, तव राजा ने अपने योग वल से जाना कि राजधानी को शून्य पाकर शत्रु चढ़ आया है इधर रानी रजखला इसे छोड़ कर जाना योग्य नहीं फिर पिएडतों से पूछा तव धर्म शा-स्नव्य पिड़तों ने कहा आप के साथ आपकी स्त्री जाने योग्य है कोई दोप नहीं तब उनकी आजा से वह चलने लगा। ब्राह्मण बोले कि राजन हमारी रक्षा करना, राजा ने कहा, कि मेरे होने पर तुमको क्या पीड़ा हो सकती है, तौ भी यदि कोई विपत्ति आजावे तो मेरे पाक आजाना। यह कहकर चल दिया। अपनी राजधानी को पाकर शत्र को जीत कर फिर धर्म से राज्य करने लगा। ें इसी समय में अब कभी गुंच्टिन होने के कारण काशी में दुर्मिक्ष होगया तब सब मनुष्य कलेश को श्राप्त हुये तब ब्राह्मणों ने सभा कर विचार किया कि अब चलना चाहिये। तेसे ही वह सब शिष्यों के साथ चलदिये। धर्म बत की राजधानी में पहुंचे राजा ने सत्कार करके आने का कारण पूछा तब उन्हों ने सब कह सु-नाया। राजा ने यथा योग्य सन्मान पूर्वक उन को प्रामादि देकर बसाया। इस, प्रकार यह उत्तर देश वाली तैलङ्ग ब्राह्मण कहलाये॥

### इनके ८ भेद निम्न लिखित हैं

१-तेलघानीयम् १-चेल्लनाती ३-देजीनाती ध-मुरक्तिनानी

ſ

५-काशलनानी ६-करनकम्मा ७-नियोगी ८-प्रथमशाखी

इन के गोत्रादि अन्य ब्राह्मणों के समान हैं।

# पञ्चद्राविड़ों का ततीय भेद

## महाराष्ट्र ब्राह्मग।

आसी न्तृयो महातेजाः पुद्धत्व कुलोद्धकः।
महाराष्ट्रीति विख्यानो यस्य राज्यं महत्त्रम् ॥
तेमाऽयं भुवि विख्यानो विषयो राष्ट्रसंज्ञकः।
महाशक प्रपूर्वश्च यस्य पूर्वे विदर्भकः॥
सहाप्तिः पश्चिमे प्रोकः चौषी चैदोत्तरे स्थिताः।
हुवली धारवाडाच्यौ प्रामी दक्षिण संस्थितौ॥
तत्र 'राज्य प्रकर्ना चै महाराष्ट्रा नृगोत्तः।
यज्ञार्थे कृतसंकल्यो राजाऽमीद्दिक्षिनो यदा॥
आहुनाः ब्राज्ञणास्तेन विन्ध्योत्त्रग्वासिनः।
तैस्तदा कारितो यहो विधि पूर्वो द्विजोत्तमैः॥

तेन राजा प्रस्तोऽसृह्दी दानान्यनेकशः।
गोभू हिरण्य वस्ताणामनस्य च विशेषतः ॥
स्वदेशे वास्यामास तान् द्विजान् यज्ञमागतान्।
स्वानाम्ना प्यापृयामास दत्वा न्रामान् सदक्षिणान्॥
तपति पर्व रागोश भोमा कृष्णा तट स्थितान्।
तेन जाता महाराष्ट्रवाह्मणाः शंसित जनाः॥

अर्थ—पुरुष के कुछ में एक राजा बड़ा प्रतापी हुआ जिसका राज्य महाराष्ट्र कहलाया। महाराष्ट्र देश से विद्र्भ पूर्व, सहाद्रि पर्यत पश्चिम, तापी नदी उत्तर में हैं, वहां के राजा ने यहा किया तब उसने विचार कर विन्ध्योत्तर वासी ब्राह्मण यह कराने के लिये घुलाये, यह करने के पश्चात् यह इनको ब्राम, दक्षिणा आदि देना भया। तब उस महाराष्ट्र राजा ने अपने देश के नाम से ब्राह्मणों को विख्यात अर्थात् महाराष्ट्र ब्राह्मण किया।

### महाराष्ट्र ब्राह्मणीं के गोत्र।

भागंब घत्स जमद्गिन : पराशर कौशिक अगस्ति कीशिडन्य भारद्वाज वशिष्ट विश्वामित्र मौनस काश्यए धित्र शालङ्कायन उपमन्यु कुत्स कृष्णात्रि श्रीवत्स गागं रैभ्य शांहिस्य शाकरायन सुद्गळ घाटस्यान मार्ड्य वात्स्य ग़ालुव शार्ग्य यूत्समृद

वैतहस्य श्रीनक कर्व अधमर्पण जिल्ह्यस्य पैरियनस धृति चन्नर अंरी

## महाराष्ट्र ब्राह्मणों के निम्न लिखित १४ विभेद हैं

१ कहाडे ८ नार्मदी
२ कोङ्कणस्थ या चित्तपादन है मालवीय
३ देशस्थ १० देवरुखे
४ यज्जुर्वेदी ११ कान्नी
५ अभीर १२ किरवन्त

६ मेत्रायण १३ शवसे ७ चरक १४ विगुङ

## १ कहाड़े के निम्न लिखित गोत्र हैं-

काश्यप घादरायण कीशिक घटस सुद्गल सत्रि (भर्भरे) नैधूव भागंत्र वैन्य भारद्वाज कीण्डिन्य[रिंगे] - गौतम पार्थिव शांडिल्य उपमन्यु [टिके]

घशिष्ठ अङ्गिरस (धमनकर) गार्ग्य विश्वामित्र क्रुलश ले:हिताझ [ओंझे ]

# २ कोङ्कणस्थ ब्राह्मणों के गोत्र।

**उपाधि** गोत्र शांडिल्य जोशी जोशी कश्यप असित जोगा दातार भावतमार केल्डाकर देवल ਲੇਲੇ मैध्र व मेरे छावते तुलपुरे उमले-काले फलको सिन्तरे

| वंपाधि नाम                 |                     | •       |
|----------------------------|---------------------|---------|
| भानु                       | गोडशे               | सोमन    |
| कानेरै                     | पाटनकर              | सितरे   |
| गोखले                      | विद्वांसः           | बाहिरे  |
| खाडिलकर                    | विदस्रे             | तिहाक   |
| वैवलकर                     | निद्ध्रे            | भोयले   |
| वेलनकर                     | घामवतकर             | थोकर    |
| सुंकले                     | तावनकर              | दामलें  |
| बादये                      | <b>उगुल</b> *       | पारछुरे |
| कर्मार <del>कर</del>       | नरवाने              | व्यास   |
| <b>छ</b> त्रे <sub>.</sub> | कुटुम्बथे           | पाचगी   |
| भदु                        | परुइनीकर            | डीनरे   |
| दातिर                      | राणे                | कोशरेकर |
| पेटकर                      | वेहरे '             | अमडेकर  |
| काटराने                    | <b>घां</b> दरे      | मान्ते  |
| थोसरे ं                    | गोवालकर             | लावनकर  |
| खेतरे                      | गनुपु <del>डे</del> | सिच्ये  |
| तैचर                       | कार्ण               |         |
| गानु े                     | सहस्रवृद्धे         |         |
| <b>मिथोरे</b>              | रिसबुद              |         |
| कानड़े                     | टकले                |         |

पुरुकुत्म त्रमर्थस्यु चिष्णु त्रुध इन गोत्रन महेदलें. किडमिडे

पुरु कुत्स त्र प्रदस्यु नित्यु = (न इस गोत्रज सहस्र ुद्धे भीड

| देव                    |                | दीम्पलकरे             |                      |  |
|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--|
|                        | परांजपे        | वैशम्पायन             |                      |  |
|                        | ओकिलक <b>र</b> | भाग्र मोक             |                      |  |
|                        |                | *****                 |                      |  |
|                        | गोत्र :        | माम उपाधि             |                      |  |
|                        | भात्रेय<br>।   | जोग लेक्र<br>भाड भोगे | अथवले<br>भाडकर       |  |
|                        | षर्चनानास      | - खापेकर              | मोने ,               |  |
|                        | १याचाइन        | विपोलकर               | घोलकर                |  |
|                        |                | फड़के<br>चिपलकर       |                      |  |
|                        |                | चिताथे                |                      |  |
|                        |                |                       |                      |  |
|                        |                | भार्गव                |                      |  |
| T                      | <b>उ</b> पाधि  |                       | <del></del><br>डवाधि |  |
| ।<br>च्यवन             | भागवते         | ।<br>ध्यवन            |                      |  |
| ।<br>आप्नव             | पें डवी        | बीर्व                 | गागरे                |  |
| भीरव<br>भीरव           | कुन्ते         | जामद                  | <b>ग्ल्य</b> े काले  |  |
| जामद् <u>स्य</u>       | t              | व्दस                  | वकाद्वे              |  |
|                        | Ь              | •                     | मालरी                |  |
|                        | •              | अङ्गिरा               | , and                |  |
| •                      | 1              |                       |                      |  |
| ं घहि                  | स्पत्य         | सैयन्य<br>।           | अमहिय <b>व</b><br>्र |  |
|                        | द्वाज          | भाग्र्य               | भीर्स                |  |
| 'इन गोलों के उपाधि नाम |                | उपाधि नाम             | उपाधि नाम            |  |
| गोखले -                |                | · जोशी<br>धोराट       | साणे<br>सिम्ये       |  |
| विद्या ·               |                | यापट                  | 1074                 |  |

| मनोहर .     | घ णेकर    | दहाले            |
|-------------|-----------|------------------|
| धागलकर      | भागवते    | <del>ज</del> ैल  |
| घैनास       | धतर्थ     | <b>खा</b> बटे    |
| देव         | भांगलेकर  | सरादे            |
| सोवनी       | केनकर     | विद्यानस्        |
| रानडे       | भोरि      | करन्दीक <b>र</b> |
| टेनेकर      | स्रोमधे   | गोले             |
| जोशी        | वटसे      | रदाटे            |
| घांगूरडे    | भुसकुटे   | मेरेय            |
| अच्छा बांला | भति       | भागवर्त          |
| ंबाचछे      | सुतार     | <b>ल्टिमये</b>   |
| राहालकर     | चैद्य     |                  |
| कारलेकर     | चेदैकर    |                  |
|             | भर        |                  |
|             | दावक '    | •                |
| •           | - महेशकर  | •                |
|             | बान्वेरे  |                  |
|             | पौलबुधे . |                  |
|             | -0-       |                  |
|             |           |                  |

## वसिष्ठ

| स्वभिरहसुं स्वीग्डन्यें स्वपिधनाम  मोडकं साध्यें साथे पटवर्धन, दान्देकर धारु अभ्यङ्कर अचारी दातार शोक साटू फणहो विनोद गोकते काफ्लकर वागुला | इन्द्रशमद  |            | •        | <br>मैत्रावरुख  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------------|
| मोडकं साध्ये साथे पटवर्धना<br>दान्देकर धारु अभ्यङ्कर अचारी<br>दातार शोक साटू फणदो                                                          | अभिरहसु    | -          |          | कौरिडन्ये       |
| दान्देकर धारु अभ्यङ्कर अचारी<br>दातार ओक साटू फणहो                                                                                         | . खपाधिनाम |            |          | <b>उपाधिनाम</b> |
| दातार शोक साटू फणरो                                                                                                                        | मोडकं .    | साध्ये     | साथे , ' | <b>ਪਟ</b> ਕਬੰਜ, |
|                                                                                                                                            | दान्देकर   | धारु       | अभ्यङ्कर | अचारी -         |
| विनोद गोकते काक्लकर वागुला                                                                                                                 | द्रातार .  | <b>ओ</b> क | नाटू     | प्पणशे :        |
|                                                                                                                                            | विनोद      | गोकते      | काकलकुर  | वागुला          |

|           | _ |                      |   |            |          |
|-----------|---|----------------------|---|------------|----------|
| भरत कन्डे |   | वोडशे                |   | पोग्रक्तरी | विन्ह्ये |
| कार लेकर  | Ę | <b>डो</b> नंकर '     | æ | दाग्टों    | महांबल   |
| वापट '    |   | खरपूरे .             | - | गोवंते     | भभे      |
| मेन्ध्ये  |   | कोपारकर <sup>्</sup> | • | वैध        | शाक्रकर  |
| •*        |   |                      | - | पर्वत्ये   | दिघेकर   |

#### विश्वामित्रं।

| उपा<br>अञ्चमप्रण द्या<br>वाभुव वि |         | त शतकर    | डे गोडवोले<br>होएंडे<br>कोस्टकर |
|-----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------|
|                                   | खरे     | ं पडकर    | ं पेडकर                         |
| •                                 | गडरे    | ्रं श्राम | आगाही                           |
|                                   | ः देवधर | आपटे      |                                 |
| -                                 | ् बर्तक | वांपये    |                                 |
|                                   | चीद     | ं कान्ति  | हरं '                           |
| •                                 | · मावये | देवल      |                                 |
|                                   | बारवे   | कावंनेव   | īτ                              |

ं श्रीयुत आपटे, इसी वंश के भूषण थे। आपने सन्हत की पं धनाया है।

्रि सुना जाता है काशो के बाल शास्त्रों भी इसी वंश के रत्न थे। शापने भहांभाष्य और काशिका का प्रथम ही संस्करण विनकाल था। १८८३

िं 'चोडेंकी' वंशं में पं॰ राजारामें शाखी बड़े जितिष्ठित व्यक्ति ही बुके हैं। इन्हों ने ही अरुग्वेद का संशोधन किया पूर्या।

कांच्य माळा के सहकारी सम्पादक काशीनाथ शास्त्री भी इसी महाराष्ट्र सम्प्रदाय में वंडे विद्वानं हुये हैं।

## आनंरेवल स्वर्गवासी पं॰ गोपालकृष्ण गोसले

( B. A. L. L B. C. I. E. )

पेसा कीन पुरुष होना जिसने आपका नाम न सुना हो। आप का जन्म सन् १८६६ ई० में कोल्डापुर नगर में हुआ आपने सन् १८८४ ई० में बी० ए० पास किया और लोकोपकारार्थ फर्नुसन कालेज पूना में ७०) य० मासिक पर इतिहास तथा राज नैतिक विषयों के श्रोफेसर नियत हुवे और फिर उसी कालेज में प्रिंसिपल होन्ये। सन् १८८९ ई० में क्यार्टरली जनरल आफ सार्व जिनक सभा पूना के सम्पादक का काम संमाला उसके पड़वात् दक्षिण सभा के आंनरेरी सेकेटरी नियत किये गये। इसी बीच में अंग्रेजी मरहटी साप्ताहिक सुधारक के भी सम्पादक रहे। बोम्ये प्रोबेंशि यल कान्म्रेस पूना के सेकेटरी पद पर भी चार वर्ष तक कार्य करते रहे। पूना सम्यन्धी कार्यों से इनका आसन इतना उन्चा होगया कि लोग इन्हें दक्षिण का तारा कह कर पुकारने लगे। १८६७ ई० में फिर मि० याचा के साथ आपको बम्चई की प्रजा ने इक्न्लेएड मेजा वहां इन्हों ने जा कर प्रजा की ओर से बड़े प्रभावशाली व्याख्यान दिये।

कुछ दिन पीछे ये (Bombay Legislative Council) के समासद नियत हुये १६०२ में आपने २५ रु० मासिक पैश्वान लेकर फर्मुसन कालेज की छोड़ दिया। छाट साहब की कोंसिल में मि॰ गोखले ने प्रजा संबंधी अनेफ लामदायक ज्याख्यान देकर देश को लाम पहुंचाने में अत्यन्त यश प्राप्त किया है। नमक पर जो महसूब घटाया गया था वह मि० गोखले के ही उद्योग का फल था। यद्यपि इन्होंने छाट साहब की कोंसिल में कड़ी से कड़ी बक्ता ये दों तथापि लार्ड कर्जन जैसे कड़े वायसराय ने मी इनकी बुद्धि मत्ता की अत्यन्त प्रशंसा की और इनको सी० आई० ई० की



पंडित गोपाल कृष्ण गोखले, सी. आई. इ

| ٠ |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

पद्वी देकर सुशोभित किया १००५ ई० पुनः वर्द्ध की प्रजा ने आपको इंगलेय्ड भेजा, वहां उन्होंने ५० दिन में ४५ प्रभावशाली चक्तायें देकर इंगलेय्ड वासियों की भारत राजनीति का दिग्ह शंन करा दिया उसी समय यह इपिडयन नेप्तनल कांग्रेस के समा पति चुने गये। १६०८ ई० में आपको लार्ड मिएटू की सुधार स्कीम के लिये पुनः इक्लेय्ड जाना पड़ा।

मिस्टर गोखले सृत्यु पर्यन्त देश सुधार के लिये तन मन धन से उद्योग करते रहे और दक्षिण अफ्रोका में कुली प्रधा भाषके ही। प्रयत्त से बन्द हुई १६ फर्बरी सन् १६१५ ई० को इस असार संसार को छोड़ कर भाग स्वर्गगामी हागये।

## लोकमान्य बालगंगाधर तिलक।

(B A. L L. B)

२३ जीलाई सन् १८५६ हैं का रत्निगरी में श्रीयुत गंगाधर रामचन्त्र तिलक के घर में आप का जन्म हुआ। आपके पिता रत्न गिरी में अध्यापक थ। और धाना और पूना के डिप्टी पंजूकेशनल इंन्पेक्टर भी थे। वे घड़े विद्वान और साहसी पुरुष थे। इसी कारण बालगंगाधर तिलक की वृद्धि और योग्यता अपने पूर्वजों के संस्कारानुक्रम प्राप्त हुई थी। आप के पिता, का १८७१ ई० में परलोक हुआ। उस समय आप की आयु १६ वर्ष की थी। और कोई सहारा आप के पास नहीं था। इन्हेंस की परीक्षा पास, करने के पश्चात् आप १८७६ में ची० प० की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये और सन् १८७६ में आप ने L. L. B. की उपाधि को प्राप्त कर लिया। विद्या प्रचार का आप को आर भ हो से प्रेम था और सन्१८८० में विष्णुहरणा विपलकार नाम जीवी और मि० तिलक ने मिलकर पक नवान स्कूल की स्थापना की जोर मि० तिलक ने मिलकर पक नवान स्कूल की स्थापना की जोर मि० तिलक ने मिलकर मारो सहायता

की और इस सब के उद्योग से मरहटा और केसरी नामक पत्र आय भूपण यनत्रास्त्र्य से निकल के विख्यात हुए। कोलापुर रियासत के कार्य सम्बन्ध पर टीका टिप्पणी करने के कारण इन समान्त्रारों पर अभियोग चलाये गये। और यह प्रथम अवसंर था जिस में मि॰ तिलक को ४ मास का देखड़ धारण करना पड़ा । 25

मिं तिलक और नाम जोषी निराश नहीं हुने और कार्य की यरावर संचालित करते रहे १८८४ में पूना की एउंचूनेशन सोसाइटी की खापना की गई और इन के साथ प्रोफेसर केलकर अरप, और गोल, ने मिलकर १८८५ ई० में फगुंसन कालिज की नीच डाल दी और सन १८६० में तिलक महाराज ने शिक्षा सम्बन्धी कार्य से हाथ खेंच लिया। दूसरे साथियों के मर जाने और पृथक् होजान के कारण दोनों समाचार पत्नोंका सम्पादन तिलक ने खर्ग लेलिया अंतरेजी माणा को छोड़कर संस्कृत में भी आपको अद्वितीय याग्यता होने के कारण आपने चेदोंकी प्राचीनता का अन्वेषण करना आरम्म किया और इस कार्य में अपना बहुत समय लगाकर चेदोंके सम्बन्धमें १८६२ की International Congress of Orential जा लंदन में हुई थी उस में अपने लेल मेजे थे।

Indian National Congress के कार्य में भी। यह अधिक भाग लेते रहे और Duccan standing committee के मंत्री पद पर कार्य करते रहे। १८६६ ई० में जब बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा था। उसमें मि० तिलंकने दुली और पीडितों के लिये कए उठा कर पूने में सस्ते अनाज की दुकाने खुलवादी। शोलापुर और नागपुर में जहाँ उन दिनों प्रजा अस्पन्त दुली थी सरकार की सहा- यता से खकाल पीडित प्रजा के लिये अनेक प्रकार के कार्य खोले गये। जिससे प्रजा को अधिक लाभ हुआ।

वेदीं की प्राचीनता पर अन्य भी कई छेल इंग्लेग्ड में भेजे जिन से आप को वहाँ पर वड़ी प्रसिद्धी प्राप्त हुई है। और मरहटा और केशरी समाचार के संस्थादकीय में अनेक बार जो आपत्तियाँ का सामना किया यहां तक कि सन १६०८ ई० में ६ वर्ष का



लो. पंडित वाल गंगाघर तिलक, (पुना).

| •   |  |
|-----|--|
|     |  |
|     |  |
| •   |  |
|     |  |
|     |  |
| • • |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
| •   |  |
| ·   |  |

काराचास प्राप्त हुआ। उस समय में भी आपने अन्य कहें चिविधि गीताओं से लेकर गीता का मरहटी भाषा में भाष्य किया। और उसमें अनेक स्थानों पर अन्यान्य युक्तियों तथा गतभेदों को खोलते हुने विलक्षण विचारों को प्रकट किया है।

इस समय आप भारतवर्ष में अद्वितीय यशे प्राप्ति कर रहे हैं आप अप्रेजी तथा संस्कृत के अद्वितीय विद्वान हैं. और इतने प्रजाबात्सलय हैं कि भारतवर्ष आपको महाराजा तिळक कहकर पुकार रहा है। परमात्मा आपको दीर्घायु करें जिससे कि भारत का कल्यास हो।

# न्त्रीयुत् पण्डित वालशास्त्री रानडे

रानडे वंश के एक विद्वान् गोविन्द शर्मा दाक्षिणत्य काशी में रहते थे। यह विद्वान् करा सूत्रं के महितीय शाता थे। आपके उत्तर अवस्था में बालशास्त्री का जन्म संबंधिकर में हुआ। पिता ने विश्वनाथ नाम रक्ता था। शुक्तीजी के जन्म के ५वें वर्ष वाद ंही पिता का देहान्त हुआ। इधर इनके गुक्जी ने उपनयन कराकर यज्ञवेद पढाना प्रारम्भ किया। आपके वाक् वातुर्य से वित्रकृट निवासी थ्री विनायकराव राजा अत्यन्त स्तुष्ट हुने । हि वे वर्ष में प्रतः, ब्राम पढ़े। पुनः वहां से संस्कार पिकर ब्रह्मावर्त क्षेत्र में होते ंहुवें गालयः क्षेत्रं में आंकर ध्यीकुप्पाशास्त्रों से पढ़कर काशी में 'आये। 'इस बीच में श्रीमोर शास्त्री महाराज पूर्वा के साथ आये विह आपको अपने साध है निये । पुनः राजाराम शास्त्री के पास आप अध्ययनार्थ काशी अधि। २५ वर्ष की अवस्था में संस्कृत कालिज काशों के प्रिंसियल महोदय प्रिंकियं साहिय ने इनकी सांख्य शास्त्रका अध्यापक नियत किया। इसी अवसर में 'शास्त्रीजी' ने महाभाष्य, काशिका, विभवीद्वाह शका समाधि - इत्यादि प्रत्थ सम्पादन व निर्माण किये। तथा संस्कृत कोलिज से

निकलने वाले प्रसिद्ध "काशी विद्या सुधा निशि" मानिक पुस्तक द्वारा परिभाषेन्दुशेखर, प्रत्यगिका देशन प्रभृति कई अन्ध निकाले। शास्त्रों की प्रतिष्ठा कई राजा महाराजा भी करते थे। कांगडा जिले की मएड़ी राजधानी के महाराजा विजयरत्नसेनजी इंनसे गुरु मन्त्र लिया था। काश्मीर की परीक्षा व्यवस्था आप ने की। बुन्ही महाराज की प्रार्थना से यह कराया। इसी बीच में शतके गुरु राजा राम शास्त्रों के देहान्त होने पर कांतिज के धर्म शास्त्राध्यापक हुवे और उनको स्वयस्थाओं का कार्य मी आपको ही करना पड़ा। १५ वर्ष नौकरी करके सं० १६४२ में आपने छोड़ दी आपके पुत्र नहीं हुवे एक कन्या हुई थो। आपने एक मन्दिर प्रतिष्ठा करके सम्बत् १६४३ वें० में नश्वर शरीर को त्याग दिया।

शास्त्री जी उस समय के काशी के विद्वानों में पुरन्थर संस्कृत के विद्वान थे।

## रा॰ रा वे॰ शा॰ बासुदेव शास्त्री।

का जन्मे भारद्वाज गोत्र में कों कण्मदेशगत गोवा मांत मेके
पेडण प्राम में शके १९८२ के अपेष्ठ शुद्ध १० के दिन हुआ इन के पिता
के लक्ष्मणभर जी वैदिक, याक्षिक, ज्योतिर्विद्या, पुराण, वचन
इत्यादि अनेक विषयों में विख्यात थे पेसी, तिस प्रांत में बड़ी स्याति
है तिनां के ही पास बासुदेव शास्त्री का बास शिक्षण हुमा पन्द्रह
चरसके वाद काव्य' व्याकरण इत्यादि विषयों के अभ्यास के वास्ते
शास्त्रों जो कोलापुर प्रांत में गये और तत्रस्थ विद्वद्वर कांताचार्य
-पंडित राव के पास दस वर्ष तक शास्त्रीय शिक्षण हुमा और २५
पचासवे वन वम्बई में आये कर्म, धर्म, योग से इसी वक्त बम्बईस्थ
सुनिद्ध नागरिक और निर्णयसागारके मालिक होट जावजी
दादा जा से परिचय होकर उक्त शास्त्री जो की निर्णय सागर में
- अन्य संशोधन के कार्य में योजना हुई सेट जावजी दादाजो की गुस-

#### महाराष्ट्रकुलभूपण



2000年代2000年代2000年代2000年代2000年代2000年代2000年代2000年代2000年代2000年代2000年代2000年代2000年代2000年代2000年代2000年代2000年代

वे. रा. रा. वासुदेवशास्त्री पणशीकरः

श्रुनेक शास्त्रीय व इतर लोकोपयुक्त अन्य प्रसिद्ध करते में श्रुटि जी को उक्त शास्त्रीजी,का साहाय्य हुमां सेठ जावजी दादाजी तथा इन्हों के पश्चात् भी तिन्हों के चिरंजीय सेठ तुकाराम जायजी ने भी अपने पिता जी के सदश अने क दुल्भ संस्कृत अन्य संपादन कर प्रसिद्ध करने का कम वैनाहो प्रचलित रक्खा है और तिसको भी शास्त्री ली का अत्यंन साहाय्य होना है प्रस्तुन निर्णय साग्र की सर्वत्र जी कीतीं श्रिक्तित हुई है तिम के प्रस्तुन शास्त्री जी अंशतः कारण हैं ऐसा लिखने में अनिश्चितिक नहीं होने बाज तक शास्त्री जी की प्रन्थ मसिद्ध हुए हैं तिन में किनने एक लिखे जाते हैं:—

१-- ब्रह्मकर्मसमुच्चय

२—ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य

३—अगुवद्गोना ८ व्याखाएक

- ५—बद्दे तसिद्धी

५ - शास्त्रदिपिका

६—चिरसुको

७-- प्रयोग पारीजातक

िट—सिद्धान्त कौमुदी तत्त्र वाधिनी

६—शुक्लयजुर्वेद संहिता उत्तर महीधर भाष्य

१०-योग वासिष्ठ सटीक इत्यादि इत्यादि

श्रीयुत् डाक्टर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर्

आपके पिता मळवान में नीकर थे वहाँ से राजपुर आये सन् १८४७ में रजापिर आये यहां इन्होंने अपने पुत्र रामकृष्ण को पढ़ाना प्रारम्म किया। सन् १८५३ में आपको बन्धर एलकिस्स्टब्र् काल्जि में भेज दिया। सन् १८५६ में मैद्रिक १८६१ में एफ० ए० १८६२ में बी० ए० और सन् १८६३ में एफ० ए० किया सन् १८६४ में हैदराबाद सिन्ध में हैदराबाद

अपनी संस्कृत प्रथम पुस्तक छपाई सन् १८७३ में बम्बई यूनिवर्सिटी के फेलो चुने गये सन् १८७५ में रायल एशियाटिक सोसाइटो के सम्य हुये सन् १८८५ में गारिंगेन यूनिवर्सिटी ने पी० एन० डी० की उपाधि दी और सन् १८८७ में भारत सरकार ने सी० आई० ई० की पदवी से सुशोभित किया। सन् १८७६ से इन्हें पुरातन पुस्तकों के अन्वेषण को कार्य दिया गया। सन् १८६६ में पेंशन लेकर सब कार्य छोड़ दिये थे परन्तु सर्कार ने आपको अब थाइस बांसलर बनाया है इन्होंने रिपोर्टे आदि अन्छी लिखी हैं बड़े योग्य पुन्त हैं।

## श्री पं॰ अप्पा शास्त्री ृ विद्यावाचस्पति।

कोन्हापुर राज्य में राशिवड़े कर श्राम में पंडित शम्भु भट्ट सदाशिव अग्निहोजो अन्वेदाध्यायी रहते थे आप संस्कृत ज्योतिष वेद, और कर्मकाएड के अच्छे विद्वान् थे। आपके शाके -१७६६ कार्त्तिक शुक्छ १३ को एक पुत्र रत्न का जन्म हुवा। आपने इनका नाम अप्पाशास्त्री रक्खा आपकी प्रारम्भिक शिक्षा घट-पर ही समाप्त हुई कविता शक्ति की जागृति हुई रघुवंश पढ़ते हुने कािछ दास के श्लीकों को आप अपने रचित श्लोकों में बदलने लगे। १३वें चप में ही आपने १ पञ्चोग बना दिया था। पाट श्राम में हिर्र शास्त्री के पास आप काव्य पढ़ते रहे फिर कोन्हापुर, में पं० श्री कान्ताचार्य के पास तर्क शास्त्र और मीमांसा पढ़ने लगे। परन्तु विशेष रुचि आपकी काव्य शास्त्र की ओर रही। आप संस्कृत महिनीय लिखते थे। वार्ण भट्ट के समान आपकी संस्कृत होती थी।

यङ्गरत्न श्री जयचन्द्र सिद्धान्त भूषण भेट्टांचार्य एक संस्कृते चित्रका नामक संस्कृत पत्रिका बङ्गाल से निकालते थे। एकवार मातृभक्ति विषय पर लेख लिखने बाले की पारितीपिक का विद्यापन उन्होंने निकाला यह पुरस्कार अप्पा शास्त्रों की दिया गया तब से आप संस्कृत चन्द्रिका में नियम से लेख द्विसने लगे



विद्यावाचस्पति श्रीश्रप्पाशास्त्री राशिवडेकर ।

इंडियन प्रेस, प्रयाग ।



इस के याद एं० जंप जन्द जो के अत्यन्त आग्रह से इनको सहकारी. सम्गादक चनना पड़ा। एं० जयचन्द जो ने चन्द्रिका का कार्य छोड़ कर काशी निवास किया कार्य सब अप्पा शास्त्रों ही करने थे परन्तु सम्गादक एं० जयचन्द्र को ही लिखते रहे। संस्कृत में सामयिक पत्रों के चालन की परिपाटी शास्त्रों जो से ही चलो। परन्तु चन्द्रिका मासिक थी अनः शास्त्रों जो ने एक साप्ताहिक एवं "स्नृत, चादिनी" भी निकाला। कोल्हापुरके महाराज चैदिक धर्मके अधिकारी हैं वा नहीं इस विषय पर बड़े मार्के के लेख चन्द्रिका में निकाले थें इस विवादका फल यह हुआ कि महाराज से बिगड़ गई आपने कोल्हापुर की छोड़ दिया और बाई क्षेत्र में रहने लगे। परन्तु बहां भी अधि कारी लोगों ने गड़ वड़ की फिर आप प्ना चले आये। पूने के नेटिव-इन्ह्टोट्य शर्न और भावे हाई स्कृत में आपने अध्यापकी करी परन्तु परिवत जो अग्रान जरा भी सहार नहीं सकते थे अतः आपने नीकरी करी और छोड़ दी।

े भापने वेणी संहार, मालती माधव, बुद्ध चरित, साविष्युपाण्यान मलोपाल्यान की टीका टिप्पणी की हैं।

संस्कृत चिन्द्रका कुछ वर्ष बम्बई वर्तमान एजेंसी से निकः ली थी। आपकी विद्या बुद्धि देखकर । आपको विद्या वाचस्पति की उपाधि बङ्गाल निवासी चिहानों ने दी थी। संस्कृत में व्याख्यान देने की शक्ति अत्यन्त प्रवन्न थी आप तीन तीन घर्ष्टे तक बोलते थे। आपका गीत बशिए था। आपके तीन चिचाह हुये। तीनों के समय समय पर मृत्यु कवितत होने पर्, आपने धर्ष विवाह किया था। दुष्ट है कि आप ४० वर्ष से भी कम में ही सं० १६७० वि० आध्विन बदी ११ को अन्धि ज्वर में, अकाल काल, क्राहित हुये।

### पञ्चद्गविद्धे काः चतुर्थ**ः भेद-द्रा**विद्धव्राह्म विनध्यस्योत्तरदिग्भागे नर्मदायास्त्रदे पुरा धनेके ब्राह्मणास्त्रवस्य दन् ये मुचित्रनाः ॥ ें तियां मध्ये तु'यात्रार्धं निर्युः केचन हिनाः। द्राचिड़ाच्ये महादेशे हाने ह नीर्थ संयुने॥ त्रेत्र प्राप्तान् द्विजान् दृष्ट्वा पार्यस्यो द्वित्रहसत्तमः 💯 💮 विद्यों प्रेनार संयुक्तःन् राजा हर्षितमानसः ः 🐪 सन्मानमञ्जतिने यां अधुरक्षित्रं युनम् 🥬 🦥 🎾 👓 🛴 ऋतार पूजन पञ्चाइंत्रा महानम्या करोत्।।🕮 🐬 ्राः 🕝 अप्रहारान्: मनोज्ञीश्च योगक्षेमसमस्वितान्। 🤫 🔆 तीर्थ क्षेत्रे खाधिरत्यं दशै निश्यो महानपाः । 🔭 🚈 🚉 🥎 - 🔭 प्रस्थयबृत्तयो - विधास्तृद्देशोचारसंयुताः । 🤭 🦈 ्तद्देशमापा ,संयुक्तान्यवसंस्तवतत्र च । (वार मार ) विन्ध्याचल के उसार नर्मदा के तट पर अनेक ब्राह्मण रहते थे । उन में से याता करने के निमित्त द्रांत्रिड़ देश में गरे। वहाँ पाएडए नामक राजा ने उनकी पूता की और अनेक ग्रामादि दिये, यह पार्ड्य राजा मन हुआ निश्चय से नहीं कहा जाता। दाविङ् ब्राह्मणीं के निम्न लिखित उपभेद हैं -र् चर्म १ ची छदेश २ बार देश) ६ तिनिर 📆 🔭 📆 २ हु(हू) हबरण े अपे के कि तिन्यमुँगयरी है है है। ्र<sub>ि</sub>स्पृष्टासहस्रं ्राच्ये का कार्याच्य**े नम्बुरी** वा प्रस्ता क्षेत्रिक के स् **४ संकेत** १ १ १९ हो २ छ १ **३ स्कोस्**न हो १७३ । हहा ५ १३ **५ अर्म** 👉 नेवार 💎 🔑 🔞 **१० सुनित्रंय**े 🧀 💯 🤼 श्रीयुत प्रो॰ बीरेश्वर जी शास्त्री द्राविड़

शास्त्री जी का जन्म सं० १६१६ आ० शु,०७ शानियार की काशी में हुआ। माता विना की सं० १६२६ में असामयिक सुत्यु से



मानुख में रहे। आप के'पूर्वाभिजन महाम प्रान्त में काठवीं मराइल चित्त्र जिले में 'स्ककाड' ग्राम में ग्हते थे। बाप के पिता सुद्ध-ह्मरय शास्त्री काशी में १२ वर्ष की आयु में आगये थे। वह कार्य न्याय तथा देव के बड़े चिद्रान् थे। आप का विवाह काशी में बज्रदंक कृष्णाशस्त्री का कन्या सं हुवा थां। शान्त्री जी ने पंठें यागेश्वर शास्त्रो याळ शास्त्री गंगाघर शास्त्रो से अध्ययत क्रिया भाग के दो भगिनी थी एक का विवाद कामनाथ की शास्त्री ही काशी में हुवा वह जयपुर्में राजगुरु थे। इसा संम्बन्ध में रुन् १६५२ पीप में शास्त्री जो जयपुर महागज कालिज मे चले आये। शास्त्री जी का प्रथम विवाद १३ वर्ष की आयु में काशी में ही हुवा २२ वर्ष की अवस्थों में वियोग हुना। पुनः २५ गर्ष की अनुसु मे तिखब्ही जिले में चिवाह हुआ। पुनरिय वियोग होने से सनारा. मै तृतीय विवाह हुआ। इन का भी देहानत हुआ आप की दूपरी, और तीसरी स्त्रियों में पुत्र होकर मर गये। शास्त्राजी सन् १६०० सं ६६१५ नकं पञ्जाब जूनिवर्सीटी के परीक्षक रहें। आप ने कई पुल्तकों का सम्मादन किया। भाशा है आप सस्कृतोद्धार का कार्यं करते रहेंगे।

# पडचद्राविड़ों का पञ्चम भेद गूजर ब्राह्मण।

ग्वाला ऋषिस्तृतीयोऽभूत्तसाइ गोडाद्विजन्द्रकाः।

चतुर्थो गीनमः पुत्रस्तस्माद्गुजर गोड्काः।

गर्थात् ब्रह्माका पुत्र गौतम हुना उससे उत्पन्न हुगेब्राह्मण गुर्जर

हैश में जा बसे बह सब गुर्जर गोड कहाये।

गुर्जगिधिपनि सूलराज्ञा जिपश्चाबर्धिक सहस्राव्हे।

गंडशाधिक सहस्रसंस्थान् विष्नान् दूत हागः॥

शीस्थल क्षेत्रयात्रामिपत्वात् खरेशे मध्यदेशादाहृय धासिताः

तत्र १०४ ब्राह्मगाः प्रयागान्, १०० स्थवनाश्रमात् १००

शारयूनीरात् २०० कान्यकुञ्जान् १०० काश्याः ७० कुरुश्चे त्रात्॥ १०० हरिद्वारात्, १३२ नैमिपारएवदागनाः॥ सर्व गुर्जर ब्राह्मणा इति ख्याति , प्राप्ताः॥

अर्थान् गुर्जर देश के राजा मूल जो ने मध्य देश से बाह्मण युकाकर अपने देश में १०५३ विकामीय घटसर में अपने देश में बसाये तथ वह गुजर बाह्मण अपने देश के नाम से प्रसिद्ध किये।

# गुर्जर ब्राह्मणों के उपमेद ८४ ,हैं 🦈

|                  |                  | alam a magain a line of the gardiff. |
|------------------|------------------|--------------------------------------|
| १ शशरीदीच्य      | ्१६ समोर         | ू ३७ प्रेनबाल                        |
| २ सिहोरा औदीच्य  | २० गुर्जरगीह     | ३८ याप्रिकवाल                        |
| ३ टोलकियाओई। इ   | प २१ करोड        | ३६ गोरबाल                            |
| ४ वद्नगरा        | '२२ वयादा        | ४० उनेयाल                            |
| ५ शतीवरा         | २३ भडमेचावा      | धर राजवाळ                            |
| <b>ं६ वरकारा</b> | २४ ऋखाद मेवारा   | ४२ कनोजिया                           |
| ७ शाहछोरा        | . २५ द्राधिङ     | . ४३ तिलोककनौजिया                    |
| ८ उदुम्बरा       | २६ दिमात्राल     | <b>ે ૧૬ કેન્દ્રો</b> હિયા 🚉          |
| ६ नरसाम्परा      | २७ रायकाळ        | ४५ करखेलिया.                         |
| .१० वाली हरा     | २८ गोरवाल .      | ४६ परवालिया                          |
|                  | ः २६ खेरावाल 🐪   | ं ४७ सं र्राथया                      |
| १२ नादोदरा       | ३० सिन्दुवाल     | े १८ नंगनीरिया                       |
| १३ गिरनारा       | े ३१ पहोंबाल 👵   | -४६-सनोडिया                          |
| १४ हरसोरा        | े३२.गोमनीचाळ्    | ५० समोविया .                         |
| १५ सजीवुरा       | ३३ इंट्राचाळ 🔑 📖 | ५१ मोटाला                            |
| १६ गङ्गापुत्र    | ३४ मेरतबाल 🤲     | - ५२-आरोला                           |
| १७ मोतमेत्र      | े ३५ गयाबाल      | ५३ रायपूला                           |
| ्र्८ गोमित्र ्र  | ३६ अगस्तवाल      | - ५४ कपिलाध                          |

| ५५ अक्षयःसा      | ६५ मालवीय           | ७५ चम्येना   |
|------------------|---------------------|--------------|
| ५६ गुरहा         | ६३ कालिङ्गाय        | ७६ जा∓त्रृ   |
| ५७ नापाला        | ६७ तेलङ्गाय         | ७७ मराचा     |
| ५८ भनाचला        | ६८ निदुवाना         | ७८ दाधःच     |
| ५६ श्रामाला      | ६६ भरथाना           | ७१ ललार      |
| ६० त्रिवेदामोर   | ७० पुण्करणा         | ८० विश्वगुरु |
| ६१ चतुर्वे होमोर | ं७२ माग्सा          | ८१ विश्वादग  |
| ६२ यालमीक        | ७२ वहायसा           | ८२ सामपरा    |
| ६३ नामंदिक       | ७३ मारु             | ८३ चिस्रोरा  |
| ६४ गर्गवी        | ७५ दाश्रिमथा(द्रौहि | मा) ' '      |
|                  |                     |              |

# यह बनारसं आदि में हैं।

| E /           |           |
|---------------|-----------|
| ्र<br>गोत्र ° | ভবাগি     |
| गीतम "        | पार्छ -   |
| घटस           | ठा कर     |
| 29            | पाटक      |
| **            | शुक्तः -  |
| भार्गघ        | दुवे ं    |
| भारहाज        | ्जानी '   |
| भागंब         | उपाध्याय  |
| कष्ट्रयगः     | पञ्चोली . |
| मोहल्य        | रावल      |
| गीतम          | ख्योतिपी  |
| g)            | महते      |
| भार्गव -      | যুক্ত     |
| दालभ्य        | त्रिवादी  |
| वशिष्ट        | व्यास     |
| ग़ीतम         | चीहुरे    |

#### -२ नागर ब्राह्मण।

आनर्ताधिपतिः पूर्वं आमीक्षाम्या प्रमञ्जनः । आनत देश का राजा प्रमञ्जन था । उसने सर्पी से हास पाकर ब्राह्मण बुटाये किर उन्हों ने यत्न किया और कहा तुम्हारे इस सगर का नाम नगर ही हो क्योंकि-

गरं वियमिति घोक्तं न शब्दाक्षास्यि सांप्रतम् । नगरं नगरं चैतत् श्रुट्या ये पद्मगाधमाः॥

गर विपका नाम है और जिप जहां न हो उसकी नगर कहते हैं यह खुनकर भी जो सर्प न स्त्रीटेंगे वह नए होंगे। यह यहाँ के यह ब्राह्मण नागर नाम से हो विक्यात हुये।

# गुर्जरों के कुछ प्रसिद्ध उपमेदी का वर्णन

#### १--श्रोदीच्य त्राह्मग्र

इनकी कथा यह है कि—अपने देशों में बनाने के लिये बहां के मूल गजा ने इनने ब्राह्मण बुलाये और बह औरोज्य अपने देशके नाम से कहलाये—

गङ्गा यमुनयोः सङ्गादगादग्ञीत्तरं शतम् । च्यवनस्याश्रमात् पुर्यात् पुर्वाच्छत् व सोमवावितां ॥ संख्याः सिन्धुवर्यायाः शतं च धृत पापानाम् । विद शास्त्रपतानां च क न्यं हु है जाच्छत्तस्यज्ञे ॥ । तिम्मोशुनेत्रणां तद्वच्छतं काशिनिवासिनाम् । सुन्दे गच्च्या द्व भ्यामि हाः समयस्तिः ॥ समोवयु विद्युत्रश्च गङ्गाद्धारांच्छतं द्विज्ञाः । तै मगः स्वतमोशुर्वे शतं चक्षतुवेदिनः म् ॥ तथा चैत्र कु दक्षेत्र (इद्वाचित्रश्वर्षाः ॥ दस्य समागता विद्याः सद्वस्य समागता विद्याः सद्वस्य स्वाचित्रस्य ।

इन स्थानीं से सारे गोड़ ब्राह्मण एक इजार सोछ। आये इनको सूछ राजा ने वसाया था।

#### ३—वाल्मीक गोत्रीय ब्राह्मण

यानप्रीक नाम से प्रसिद्ध हैं यह भी गीड़ ही हैं—पश्चपुरास्त्र पाताल खाड़ में लिखें। हैं

> पंतीऽपंदे महाराष्ट्री चालगोका श्रमसङ्घके। चाहरोकेश्विरका यत्र चर्चने जनः क्रिकेका॥ चाहरोकाश्वित्र युरच ऋषीणां संप्रकाहिताः॥

ं अर्चा हेग में वेल्प्रांक अध्यम है वहां वाल्प्रेकेश्वरी देवी है वंदा रहकर देवों के नाम और आध्रम नाम से विल्यात हुने।

#### · ४-शुंक बांद्यग

शुक्त यञ्जूर्वेदीयशान्या वाले ब्राह्मण गीड हैं और यह महाराष्ट्रा-स्तर्गत हैं। महाराष्ट्र में ऐसे गये—

शालिपाहन के शाके रवाष्ट्रियने बेर्दुसमिते।
प्रतिष्ठ न पुरस्थों हि कि बाल्यों नृपसत्तमः॥
उत्तरं कोंकणं गत्या तत्र राज्यं चकारं है।
तत्रश्च सर्गुदं तत्र पुरुपोत्तमं संग्रकम्॥
रघुनाथस्य पुत्रं वै कावलेन्युपनामकम्।
आनाट्यं वृत्तिं प्रदृशे कोंकणस्थां मुद्दान्वितः॥

अर्थात् शालियाः ने के १२२० शके में प्रतिष्ठानपुर का रहने घाला विश्व नाप्रक राजा उत्तर कींकिंग देशों में राज्य करेने लेगी तय उत्तने अपने गुरु रघुनाथ कावले को आनकर बसायां वह वहाँ से अन्यत्र भी गये।

#### ्ध--रायकवाल ब्राह्मण

यह गुजर संप्रदायान्तर्गत हैं—
रायः के तिस्थलस्येचं नामैतत् परिकीर्तितम्।
तत्र वासः कृतस्तसाद्रैक्यवासेति नामकम्॥
रेक नामक स्थान में क्सने से राय कवाल प्रसिद्ध हुवे।

गुर्जरे विषये ग्रामं कठोद्द्रमिति स्मृतम् ।
तह स्थिनो महीपातः यज्ञार्थे चाकरं स्मितिः॥
यज्ञं कार्यायता को वा ब्राह्मणो में मिलिप्यति ।
इति चिन्तातुरं राज्ञि सेवको वाक्यत्रप्रयीत्॥
नन्दावर्ते महायानी सर्वं विद्या विशारदः।
सत्य पुंगव नामा वै भृष्यिरस्ति नमाहुय॥-

े अर्थान् गुर्जर देश में कठेदर नामके ब्राम में एक राजा यह करने के लिये विचारता हुआ तब राजा ने सत्य पुंगव नामक ब्राह्मण को बुलाकर यह कराया और वहीं बसाया यही ब्राह्मण रायक वाल हुवे।

#### ६-रोयडा ब्राह्मण

पुरीदीच्य सहस्राणां स्थितः स्दिपुरे हाभूत्। तिभ्यः केलन विपाश्च मच्देशे गता किलः॥ तत्र श्राम ह्यं मुख्यं रोयडा वजवाणकम्। विरकाल तत्रवासयांसं कृतस्तैश्च हिजीत्तमैः॥ रोयडा श्राम मध्ये वै निवासश्च कृतः पुरा। रोड वांस श्राह्मणास्ते जाता श्रामस्य नामतः॥

ं अर्थ-मीदीच्य सहस्र प्रथम सिद्ध पुर में रहते थे उनमें से कुछ प्राक्षण मरुदेश में जाकर रोयडा ग्राम में रहने छगे भीर मपने ग्राम के नाम से चिख्यात हुचे।

## ७—गुग्गुलिका ब्राह्मण

स्थापिता द्वोरकायां च देवदेवेन विष्णुना । स्वीयाऽश्रमविशुद्ध्यर्थ समिद्गुग्गुलुज् हुकाः ॥ सर्व पापविनिर्मुकास्तेन गुग्गुलिका स्सृताः ॥

द्वारिका में मध्य देश से गये हुने ब्राह्मण अपने आश्रमकी शुद्धिके लिये जो गुरगुल का हवन करते थे इसी लिये उन्हें गुरगुलि का कहने लगे॥

#### ८-वडवा ब्राह्मण

षायु पुराण में मारुत्तोत्पत्ति प्रसङ्गं में आया है दिति की वर यताया है कि वाडव क्षेत्र में करो।

षाद्यवा दित्य अहोऽ स्तिमगवान त्रिनन्दनः.

इस क्षेत्र में जाने से वाड्य कहळाये -: यह गुर्ज र सम्प्रदाय में हैं-

#### ९ देवसख ।

गुर्जर सम्प्रदायान्तर्गत यह ब्राह्मण भी वासुदेव नामक ब्राह्मण के शाप देश से घाहिर किये गये

देववत् द्विज शापाचे दग्धाश्चापि वहिष्कृताः ।
देव रूक प्रदेशाच्च जातास्ते देवद्रवकाः ॥
मदेन्दु शक प्रभिते शालिवाहन जन्मतः ।
देवं रूकाश्च सञ्जाताः चित्तपावन शापतः ॥
भयात् शके १६ में चित्तपावन वसुदेव द्याह्मण के शाप से देवउप होगये ।

१० दर्शनपुरवासि ब्राह्मण

यह तो नाम से ही।प्रसिद्ध है। दर्शन पुर नामके माम के रहते; वाळे ब्राह्मणन

प्यं ये खेट के प्रामे स्थापिता वे णुना हिजाः 🕌

'ते खेटक वासिनी विषा प्रामास्यनंतर वासिनः ॥ ' इस प्रकार जो खेडे प्राम में वेणुने प्राह्मण स्थापित किये थे वह उसी गांव'के नाम से विख्यात'हैं। यह भी गुर्जर संस्प्रदायास्त- गंत हैं।

# ११ सागव ब्राह्मण।

भृगुक्षेत्र स्थिता येतु सार्यवास्तव संख्या ॥ अर्थात् जो भृगुक्षेत्र में आकर वृक्षे वह सार्यव नाम से विख्णात् हुये यह भी गुर्जर सम्प्रदायार्नतर्गत है।

## १२ तलाजिये

भेवलं द्विज मात्रास्ते सोपवीतात्य मन्त्रकाः सङ्गङ्जा द्विजास्तेचै जाता राम प्रसादतः ॥

नड़ाड़ नामक ग्राम में गये हुये झाहाण तलाजिये कहाये भीर यह केयल दिज हैं. पश्नु मन्त हीन हैं यह भी गुर्जार सम्प्रदायान्तर्गत हैं

## १३ पराशर ब्राह्मण पार्थेश्वर॥

इनके शासन ८४ हैं इनमें से निम्न किश्वित जात हुये हैं।

#### (जन संख्या विवरण से )

| १ नागोरी . 🦯 🦈 | ८ आपसिया      | १५ जानावत   |
|----------------|---------------|-------------|
| २ षोपा         | , ६ सवाहिया 🕆 | १६ पाता     |
| ३ सीपोटा       | १० काली       | १७ छापरवालं |
| ४ छापरया       | ११ फावरा      | १८ नीवावत   |
| ५ भूतज्याः     | १२ भालावत     | १६ चीखावत   |
| ६ चोनोड़िया    | १३ धर्मावत    | २० मारिया   |
| ७ सूरेरा       | १४ चूं हा घत  | ३१ कणिया    |

## , ११ ओम घीचवा गुजराती ...

#### १२ शासनों में विसक हैं

| _            |      |             | • |            |
|--------------|------|-------------|---|------------|
| १ जोशी       |      | . ५ ठाकुर   |   | ६ ओसीपादरा |
| २ व्याम      | ,,   | ६ त्रिवाड़ी |   | १० मन हीना |
| 'इ यहिया     |      | ७ अचार्य    |   | ११ दुवे    |
| ४ चन्द्रवाती | जोशी | ८ रावल ्    | • | १२ सिवरो   |

#### १५ आचार्य

इनका गोप्त केवल गर्भ है परन्तु अब इनमें और भी सक्तिलित होगये हैं इनके शासन थह हैं—

१ सिनावड

६ मामणिया

११ भ लायत

२ चावलिया

७ जोशी

इत्यादि

३ यागड़ो

८ दाहिमा

४ हलीवाल

६ रावबड़

५ सारस्वत

१० पीपले दिया

#### . १६ डकीत

इनके शासन ( उपजानी ) यह हैं। गोत्र इनका उछू है।।

२ जगर वाला

६ घोसी

१२ सागा

, २ गीड़

७ वकारी

१२ कायस ८ १३ पचीसिया

६ पडिया ४ नावन ८ गोरिया ६ मलिया

१४ मेर

५ छिलःदिया

६० जोल

दकों तों में अन्य जातियें भी मिल गई है यह इनके नामों से हो छात होता है।

## श्रीमाली ब्राह्मण।

श्री मालो देश नाम से हुये। इन का वर्णन स्कन्द पुराण में आया है।

श्रिय मुद्दिश्य मालामिरावृता भूरियं सुरैः ।
ताः थी मालनाश्ना तुलाके व्यातमिद् पुरम् ॥
स्वाचिणो द्रिडनः शान्ता विभ्राणाञ्चकमण्डल्न् ॥
शतानियञ्च कीशक्या हिजेन्द्राणामया यसुः ।
नङ्गाया थयुनं चेकं यक्दंते मगीरथः ॥

गयाशीर्पा तथा पञ्च शतानि श्रुतिशाखिनाम् । गिरेः कलिबंरात्सप्त शतानि गत पाप्मनाम्॥ बिशतं वै महेन्द्राच सहस्र मलयाचलात्। - शतानि पञ्चचेष्ठायाः शर्वती राख्वरान्विताः ॥ चेदि सूर्यारंका दधौ शतान्यधिकानि च। ें श्री गोकर्णा दुवक् श्रेष्ठात् सहस्रं भावितात्मनाम्॥ राजन गोदावरीतीरात्प्राप्तमष्ठोत्तोरं शतम्। प्रभासाद्ययुर्विपा द्वाशिद्धिक शतम्॥ **उज्जयंताद थो दौलादागतं चोचारं शतम्।** संदातमकं कन्यायाः शतमेकं दशोत्तरम्॥ गो मत्या पुळिना द्वाभ्यामधिका सप्तसप्ततिः। संमोयुः सोमपाःश्रेष्ठाः सहस्रं नन्दिवर्धनात् । ं शतं सीर्मान्ध काद वे राजगाम व्रिजन्म नाम्। पुष्कराख्याच देशां वृधिका च चतुः शती। वैदूर्य शिखराद द्रेः शतान्यष्टी तथा दश। · च्यवनस्याश्रमात् पुष्यात्पश्वाग्नद्धिकं शतम् ॥ .गङ्गा द्वारात् संदस्रं चै ऋषि पुत्राः समाययुः । पुरोध्य पर्व त श्रेष्टात् सहस्रं च द्विजन्म नाम् ॥ गङ्गा यमुन्योः सङ्गादामान्मुनि शतद्वयम् । ' श्वेतकेतोः शतान्यष्टौ द्विजानामगमस्तद्।॥ सहस्र तुकुरुक्षेत्रात् पृथूदकनिषेविणाम्। श्री जामद्रग्न्य पश्चभ्यो नदेभ्योऽष्टोत्तरं शतम ॥ · यत्र चोद्रिः हें मक्त्रुट सततः प्राप्तं शतत्रयम् । "श्रीपर्वतात् सहस्राणि तिग्मांशु शुम्र तेजसाम्॥ ं सहस्रं तुग कारुएयादागतं गत पाप्मनाम्। नस्मात् त्रीणि सहस्राणि कौशक्या ह्यापत तटात् 🕻 मधेऽधिक नृप श्रेष्ट शतानिनववैद्धिताः।

नात्याः नित्यु वर्णयाः सहस्रमधिकं शतम् ॥
नेत्राध्रमाह या द्राजन् सास्त्रं सोमः वाजिनाम् ।
नद्गित्रोग्यः पद्मस्यो गद्गासागर संगमे ॥
स्याप्त हे नथा पद्मशता नीयुद्धि जन्मनाम् ।
धानी योशोद्धि प्राम सास्त्रं पक्षिपेपुंतम् ।
यञ्ज चैत्र रथाकृष सहस्त्राणि समाययुः ॥
नत्त्रीयोन्छनास्यदी धामानि परमीज साम् ।
नत्त्रीयोन्छनास्यदी धामानि परमीज साम् ।
नत्त्री विज्ञानाद्गीधात्राति सोणि सन्द न ॥
विद्यान्यायाः गण्डपयाः साखं वै विजनमनाम् ।
स्रात्रीयदिष्ठेनानि धनानि विज्ञिनस्र ॥
धामानि साम्भव धर्मारम्यायाः साखं शत चतुष्यम् ॥
धामानि साम्भव धर्मारम्याद्याययुः ॥
धान साहस्यकातीर्थादाद्याययुः ॥

अवन्ति विषयाम् पञ्चशनानि व्यवपादिनाम् ॥ व्याव माव माव्याना के समय में ५०० व्याप्तम् क्रीश्वय देशसे मङ्गासे १ अपुत, गयामे ५००; कालिन गिरी से ७००, महेन्द्र से ३००, मलयाचा से १०००, शर्त्रनीर से ५००, श्रुत्यादि ४३ क्षेत्रों से ४५००० नाह्मण् ध्रां माल देश में जाफर धर्मे। यह लेख कहां तथ सत्य है अभी विचार यात्य हैं। इनमें से कुल तो देय पूजन मन्दिरों में करने लग गये थे धार ५०० जीनी हो गये थे यह मारवाट जन संख्या में लिला हैं।

स्यन्य पुराण में भी इनका। प्रसङ्घ आया है। भी नेपाल स्थान भा नाम हो शार्यान धीमाल था यह इतिहास समानते हैं। इनकें द मेर हैं। १ काशी धोमाली २ काठियावडी धीमाली ३ गुजराती धोमाली ४ अहमदा चादी थी माली ५ सुरती धीमाली ६ सम्माती धीमाली। इसही वंश के भूषण प्रसिद्ध कवि माघ थे जिन्होंने शिशुपाल वध मनाया है। नीचे गोत्रादि दिये जाते हैं।

| यह १८ गोत्री ब्राह्मण ये नीचे गोत्र प्रवर और शासन। लिखे<br>जाते हैं— |                                |                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| गोञ                                                                  | , प्रवर                        | •शासन                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| १ शीनक                                                               | सहोत्र, गृत्समद्<br>गात्सं मद् | १ त्रिवाडी टोकर २ ओहा टो०३ त्रि- बाडी वाकुल या ४ व्यास वा० ५ भोका वा०६ दवे मटकर ७ दवं उनावणा ८ति- वाडाशांगडा, ६ त्रि- वाडी १० जेंबलया ११ व्यास डिवलाया।                                                        |  |  |
| २ भारहाज                                                             | आँगिग्स, चाईस्पत्य<br>भागद्वाज | १ कोका भीपल रव्याल<br>भो० ३ त्रिवाडी भो० ४<br>जोशी भो० ५उनायाणा<br>६ त्रिवाडी<br>चोखाचर ८ त्रिवाडी<br>धीनणांको छ१० बोका<br>मवळखा ११ व्यासन०<br>१२ दुवे भाडिया १३<br>दुवेनारेचा १४ वोरपेटा<br>१५ जोशी पावरियो । |  |  |
| ३ पराश्चर                                                            | चसिष्ट,शन्द्रि, पराशर<br>      | १ त्रिवाडी गाघे २<br>ज्यास गा० ३ त्रि०<br>नारेचा ४ त्रि० जेख-<br>जिल्या ५मोभा चंडेसा ।                                                                                                                         |  |  |
| ও কীয়িক<br>-                                                        | - विश्वाभित्र देवराज<br>भोद्रल | १ बोक्ता शुट्या २<br>विवाही शुट्या ३ वव- <sup>7</sup><br>स्ती कोणेहा ४ जोशी<br>नरतेचा ५ त्रिवाही<br>कालोहा ६ ठाकुर<br>नरतेचा।                                                                                  |  |  |

| गोध                | प्रवर                    | कासन                   |
|--------------------|--------------------------|------------------------|
| ५ घरस              | मृशु, च्यवनः सीवं,       | ६ त्रियाची दशी २       |
| ·                  | भागुनान, जमद्शि          | भाषस्ति यशिक्षात्री    |
|                    |                          | ३ दवं फणेरिया ४        |
|                    |                          | जोशी पांड चा ५         |
|                    |                          | त्रियासी संघा उत्र।    |
| ६ झीपमन्यय         | सीयमन्यय                 | त्रियाकी सेर १         |
| <b>द</b> स्टाइयप   | फाऱ्यण, परस              | १ त्रियाडी जाज हो-     |
| , , , ,            | मैत                      | ला २ त्रि॰ साईयात्री   |
|                    |                          | ३ प्रि॰ काशिद्रह       |
|                    |                          | घाडिया ४ त्रि॰ बटु     |
|                    |                          | सुदालिया ५ जोशां       |
|                    |                          | पायस होत्र ६ जो०       |
|                    |                          | चंडेशा ७ जीव्यं न लिया |
|                    |                          | ८ घोरामा भट १ 🖘        |
|                    |                          | षाही लोह्यात्रशया      |
|                    |                          | १० ध्यास पुरना         |
|                    | •                        | ११ त्रियाष्टी, करचंडा  |
|                    |                          | १२ योराजाज झाला ।      |
| € गीतमं            | शीतिश्प, गौगिरस          | १ द्वेल पाउभा २        |
|                    | गीतम                     | द्वेसाँचवाडिया ३       |
|                    |                          | ठाकुर लापसा ४ दवे      |
|                    |                          | पुछ त्रोहा ५ दवैगी-    |
| •                  | •                        | तमिया ६ जोशा           |
|                    |                          | गीतम्।                 |
| <b>१ शाविह</b> ल्य | आसेएव देवल शांहिल        |                        |
|                    |                          | घोरा कोडिया ३ घोरा     |
|                    |                          | घांघल वाहिया ४         |
| 1                  |                          | षोरा पांडिया।          |
| १० चन्द्रास        | क्षात्रेय, गविष्ठ, पूर्ण | १ वर्षे हाडी अरणा-     |
|                    |                          | या केलवाडिया २ दवे     |
|                    | * ;                      | ्चातडिभा ३ जोशी        |
|                    |                          | बातस्या ।              |

|                                                    | •                         |                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| गोत्र                                              | प्रवर                     | शसान                 |
| ११ सोइसवान                                         | औतिथ्य, आंगिरस            | १ दबे कोचर २ व्यास   |
|                                                    | लोडवान                    | कोवर ३ देव पाठक      |
| १२ मोत्रस्य                                        | वांगिरस, भारम्य,          | १ दवे चेलडिया २६वे   |
| ,                                                  | . भौत्रल                  | चापानेरिया ३ दवे     |
|                                                    |                           | द्वितीया ४ दवे गोधा  |
| १३ कपिञ्जल                                         | षसिष्ट, भारद्वाज, इन्द्रो | १ दवे प्रनोलिया २    |
|                                                    | •                         | दव दलवटां ३ दव       |
|                                                    | . 1                       | मुहतार मणेबा ४ दवे   |
| - ;                                                | *                         | पुमाणेचा ५ दव        |
| •                                                  | ••                        | जीवाणेचा ६ दवे       |
| , •                                                |                           | काडिया ७ ठाकुर भीं-  |
| • .                                                | 3                         | डिया ८ मोभा घध-      |
|                                                    | , 6 s                     | लिया ६ दवे मना पुत्र |
| •                                                  | •                         | पाठक १० ठाकुर        |
| •                                                  |                           | फाविञ्जल।            |
| १४ द्वारीत                                         | ं हारीत                   | १ ओक्षा आचडिया १     |
| #शक एक प्राचीन जाति है इसका वर्णन मनु में बाया है। |                           |                      |
| पीएड्का श्रीएड्र द्रविद्धाः काम्बोजा यवनाः शकाः    |                           |                      |
| 1 17.                                              | 1                         | म०१०। ४४ .           |

शक एक देश का नाम है। कुक साहब ने शक, कावुल का नाम लिखा है, इसी का नाम शाक होत है। यहां पर अविय जातियें जाकर धर्म मृष्ट होगई धीं उनमें से रूशक भी ये यह कपर दिये गये मृतु से श्लोक से विदित हुआ। शालिवाह शक राज भी हुने। इस होत के निवासी शाक होती बाह्य कहलाये।

: इनके भेद् मग] और भोजक हैं।

# ें परिशिष्ठ ब्राह्मण ।

्र अयपि यह भी उपरोक्त १० विध ब्राह्मणी अन्तर्गत ही हैं। चरन्तु स्पष्टता के लिये पृथक् लिखे जाते हैं।

## १-शाक द्वीपी अथवा मागघ ब्राह्मण।

यह ब्राह्मण मगध देश में हैं। तिरहुन विहार गंगा के पास क्तर हैं। मगध देश में कब फैसे गये यह ज्ञात नहीं हुआ।

|            | इनक गास—     |                 |
|------------|--------------|-----------------|
| गोत        | उपाधि        | निवास           |
| भारहाज     | मिश्र        | उर्वर           |
| कौएिडन्य   | पाउक्त       | खंतवार          |
| 57         | मिश्र        | मपयवार          |
| शाविद्यस्य | परिडत        | भस्रुनियार      |
| गर्ग       | पार्डे       | पंछिया          |
| n          | मिश्र        | प्रनियार        |
| कौएडत्य    | षायङे        | देधा            |
| काश्यप     | मिध          | विलसय           |
| भाष्ट्राज  | 91           | श्रद्वावर       |
| ,,         | 27           | ओनरियार         |
| 1)         | पाठक         | <b>जम्बार्त</b> |
| शारिडरप    | 29           | डाहुर मीरी      |
| पराशर      | ' मिश्र'     | श्रीमीर योर     |
| घटस        | 31           | अन्वाधियार      |
| पराशर'     | ं मिश्र      | कुकुरन्द        |
| भारद्वाज   | पावडे        | देवकुछियार      |
| 71         | मिश्र        | चचैया           |
|            | चतुर्वेदी    | साथुर।          |
|            | <del>-</del> |                 |

मथुरा के निवासी चतुर्वेदी ब्राह्मण उपाधि भेद से हैं। चतु-चेंद्री, जियेदी वा त्रिपाठी, द्विवेदी, चा दुवे या दवे यह पद्तियें सब प्रकार के ब्राह्मणों में हैं। निश्चय से नहीं कहाजाता भथुरा के लाहा हो जा पर क्या कि किल २ प्रकार के ब्राह्मणों ने हैं। पर विशेष कर गीज ही जाने गये हैं। इन के १ कड़ वे २ मोठे ३ गुल्पटे और ४ कदहारा यह ४ मेर हैं।

| •               | -         |                                        |
|-----------------|-----------|----------------------------------------|
| सोन             | 🕧 , डपाघि | प्रवर :                                |
| दश              | बतुर्वेदी | आजेय, गविष्टर, पीर्वतिथि               |
| ·कौस्स          | je je     | कौत्स, अंगिरस, योगनाध                  |
| स्रोधव          | 29        | विश्वामित्र, देवराट, श्रीदंहे          |
| वसिष्ठ          | 25        | श्वसिष्ठ, शाँक, परादार                 |
| .भागंध-         |           | आर्रोब, स्यवन, आप्तुवास, अर्धि         |
|                 |           | जमद्सि,                                |
| <b>मारत्नाज</b> | . **      | खांगिरसं, वृहस्पति, मार <b>द्वाज</b> ं |
| গ্রুম           | <br>»     | काश्यप्, आरय, भ्रुव,                   |
|                 |           |                                        |

शोत्र शासन कोकोर, दस, पूर्वे,सज्जन -दक्ष में हरी, जलहरे मरैठिया, लांडिस्य कुत्स पुरोहित, छिरोरां, घोंरमई, मिश्र चकेरी, ৰ্ভী :শ্ৰৰ 'बुदीका, तोपजाने, चन्दसे, चन्दपुरिया, वैसाधर, सुमावली, साध निनावलि, काहो, विधिया, जीनमाने, चसिष्ट दीक्षित उटोलिया, डुणवार, वेंडवाछ, दरद, श्रीसरे,गोधवार, डाहरू, गुगोली, भागंब ्योहजै, कनेरे मेर, घेहरिया सकना, पान्डे, पाठक, राष्ट्रत, कारेनाम, तिवारी, भारद्वाज तसवारे, वीसा, चौपोली, तिबारी, भामले. अर्फामया, कोहरे तिरारी दियासार,





पंडित मदनमोहन माळवीय.

सद् प्रीन्य

٩

मेंसरे, गुंनार शिकरीली बीसा । जापसे, भरतवालर, तिळभने, मीरे, घर बारी चन्द्रपेकी, गोजले, शुक्ल ब्रह्मपुरिया, श्रीफिय

इस जाति में सानाम धन्य राजा जयक्रपणदास हो खुके हैं। इमें सेन् हैं सापका खिस था चरित्र समय परन मिछनेके कारणून देसके

# सालवीय व्राह्मण।

यह गुजरात देश से मालचे में जा यसे ये। अतः गुर्जर सम्य-दाय में शी गिने जा सकते हैं। गोत्र—१ मारद्वाज २ पराशर ३ संगिरस ४ गीतम ५ शाहिस्य ६ िल हाझ ७ यत्स ८ सीत्स ६ फाश्यप १० कात्यायन ११ की व्हिन्य १२ मैंत्रेय १३ वर्ष वृशिष्ट १४ या शिष्ट।

मात्तर्व। यत्रंश्रभूषम् अत्तरेशुल पं व्यत्नमोहनमात्त्वीय B.A.L.B.

३०० वप से अधिक हुन मालव देश छोड़नर नाएके पूर्व प्रथान में आवल थे। सालकोयर्था में पं० बैजनायजी शार्त के सन्द्र्र ता० १८ दिश्वस्तर को नत्त्व प्राह्ममूंन हुन । साप का शुभ नाम करण रहनशास्त्र शार्त किया गया। आपकी प्रारम्भिक शिष्ट किया में पर ११ हुई। नवंनेमेंट स्टूल से आपने में द्वित प्रदेश व्यक्ति का प्रदेश । पंतर प्रयान में दी स्पोर कालिज से १८८४ ई० में छात्र प्रश्ति क्यांग के। नवनन्तर साप इ वर्ष हक गवर्मेंट स्टूल में अत्र व्यक्ति क्यांग के अञ्चानिक शिष्ट प्राच के अञ्चलकार है। सन् १८८७ ई० में कालाकार से अञ्चलकार स्था प्रयास श्रमपालकित्वों ने अवने यहाँ से जालाकार के अञ्चलकार से अवने यहाँ से जालाकार का वर्ष स्थान के स्थान की स्थान

पासकी, सन् १८६२ में L.L.B. की उपाधि भी लो आप तब से अब तक बकालत ही करते हैं। हिन्दू यूनिवर्सिटी खोलकर आपने जो भारतवर्ष का; उपकार, किया है घह प्रलय तक आपका यश खापित करेगा। आप बड़े लाट साहिव की कींसिल की सभासद हैं ईश्वर करे भारत वर्ष का हित, साधन आप ऐसे ही शतंसमाः करते रहें, तथाऽस्तु।

#### 

# कूर्माञ्चलीय व्राह्मण ।

यह जाति कुमायूं में हैं। अपने आपको गीड़ों काभिद बताते है। कुमायूं में कर गये यह छात नहीं हुआ। परन्त सब प्रकार के ब्राह्मण कुमायूं में हैं-१ कान्यकुटन कुर्मा० २ महाराष्ट्र कुर्मा० ३ गुर्जर कुर्मा० ४ पुराणे कुर्मा० से छात होता है।

इनके निम्नलिखित भेद हैं— देशस्य २ कपंरी ।

१-देशस्रों के गोत्र

| स्यान       | - गात्र                               | उपाधि       |
|-------------|---------------------------------------|-------------|
| गङ्गावासी 🕐 | , भारद्वाज                            | . पन्त      |
| ः खुरा      | - 29                                  | » .         |
| तिछारी      | . 39                                  | 21          |
| गङ्गावाली   | विश्वामित्र                           | मह          |
| •           | २–कर्पूरी                             |             |
| गोत         | उपाधी े '                             | स्थान       |
| १ भारहोज    | · पाएडे                               | पातिवाल है  |
| २ गोतम      |                                       | पालियौ      |
| 3           | ्रियाडी                               | ्ञलमोरा     |
| ४ भारहाज    | থান্তন                                | ्गंगावाळी ् |
| ५ काश्यव    | पाएडे                                 | शिमलिटिया   |
| ६ अंगिरा    | जोशो                                  | पल्लुदा     |
| ७ गर्म      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | भाजार       |
|             |                                       |             |

| ८ भारहाज         | कन्द्रपाल                              | पाटीवाल      |
|------------------|----------------------------------------|--------------|
| £ "/             | मिश्र                                  | छोइनी        |
| ξο <sub>21</sub> | जोशी                                   | तिलारी       |
| <b>ξξ</b> 5      | पाउक                                   | करणटिक       |
| <b>१</b> २ "     | पांडे                                  | हार          |
| गोतम             | त्रिपाठी                               | चनसारा       |
| भारद्वाज         | पाएडे                                  | माला .       |
| गौतम             | 25                                     | <b>जो</b> ला |
|                  | कान्यकुव्ज कुर्माञ्च                   | वलीय         |
|                  | महाराष्ट्र कुर्माञ्च                   | बलीय         |
|                  | पुराणे 🕝 कूर्माञ्च                     | लीय <u>.</u> |
|                  | गुर्जर क्रमांडव<br><i>पर्देश</i> क्ष्य |              |
|                  | whiten                                 | •            |

# नयपालीय ब्राह्मग



नेपाली ब्राह्मण राजा नन्दराज ने कन्यकुन्ज देश से बुलाये थ। अतः यह कान्यकुन्जं ही हैं। इनके देश, उपाधि स्थान भेद से विकास पढ़ गये हैं नोचे गोत्रादि दिये जाते हैं।

| गोत्र             | <b>डे</b> गाघि | स्थान     |
|-------------------|----------------|-----------|
| कीशिक 、           | रेगमी          | ं छगतोल   |
| घुनकीशिक          | • खदाछी        | . 39      |
| षशिष्ट            | <b>मटरै</b>    | मखन्तोल   |
| <b>घृ</b> तकी शिक | नयपाळी         | पाकलक्यान |
| कौशिक             | रेगामी         | • शोपेटोल |
| वशिष्ट            | <b>મ</b> કરી   | भिलतुम्भ  |
| काश्यप            | ∙ घिमिरे       | बुधसिंह   |
| <b>फ</b> ौशिक     | रेगमी          | जैनपुर    |

# ब्राह्मण बंदीति दृसम्।

| নীস                        | ं उपाधि        | धान                |
|----------------------------|----------------|--------------------|
| डपमन्यु                    | ਬਾਜ਼ਾਤ         | योर लोगं           |
| शान्त्रेय                  | शिक्रचळ        | . दह्वीक           |
| धत्स                       | स्पासेनी       | पीरा               |
| <b>डपमन्यु</b>             | ঘাদত           | गोग्खा             |
| माश्रय                     | पंदयान         | अगरखू              |
| <b>व</b> ीव्छिन्य          | सानार्च        | डोस्या '           |
| गर्ग .                     | रिपाछ          | · गोकस             |
| गीतम                       | 'तियारी'       | नीफ क              |
| वशिष्ट                     | <b>चा</b> ळीखे | गोग्कव             |
| कीशिक .                    | धुममाना        | सिःचु              |
| भारहाज .                   | पाँख्याळ .     | बरलाङ्ग            |
| अञ्च                       | गोतमी '        | धनगस्यतकु          |
| भारहाज 🕦                   | , शिल्याळ      | मैश्री             |
| श्रात्रेय                  | मञ्चि          | , থানভিত্ন         |
| <b>उ</b> १स <b>न्यु</b> ्  | घ्काळ          | घतृङ्ख             |
| चित्राष्ट ,                | मरी            | , ज्रांसी कि       |
| धनञ्जय                     | रिजल. ,        | मांख्:             |
| कः। श्यप 🏅                 | , विभिरे       | , शिपा             |
| सुद्वगल 🔭 🖰                | ्तिमिश्र       | , गोरका            |
| <b>छ।त्रेय</b>             | गर्खाल         | <b>१</b> न्द्रचीक  |
| वर्षांग्ड स्य              | नेदापार        | , जांगु            |
| धुतकी शिवा ,               | दैग.छ ्        | षशुपतिसर ;         |
|                            | ,रेसमी         | , घारखींक ,        |
| <b>अ</b> त्रि <del>-</del> | ्पोक्शल        | तुकुचा             |
| , ,                        | - मिश्र        | <b>ভবিভা</b> ন     |
| भनञ्जय '                   | ्र रिजाल       | :निघा <b>ळपाणो</b> |
|                            |                |                    |

परिष्ट धरवाल गलनवील भौतर पन्त पाल

### काश्मीरी ब्राह्मण

काश्मीर में प्रायः सारसन माहाण हो है। कोई कान्यकुरुत यहते दिन हरहीं के उपनाम उपाधि आमादि के मेद से हो गये है। इनका किखना मुख्य कार्य है यह कथ नाश्मीर में गये निश्चय से नहीं कहा जाता। पर विद्वानी ने मुगळ राज्य काळ में जाना माना है। काश्यीरी ब्राह्मणों के १ मद्द २ पिएडत ३ राजदान यह सेद हैं।

|                        | १भह              |                      |
|------------------------|------------------|----------------------|
| गोत्र                  | . उपांधि         | €थान                 |
| "विश्वासित्र           | ं <b>घ</b> ङ्ग   | े हमा <b>कदा</b> र्छ |
| <sup>4</sup> काश्यप    | . कर्नाजी        | ं अहरूमर             |
| •                      | <b>३</b> -पण्डित |                      |
| गोत्र                  | डपाधि            | रूधान .              |
| 'कविष्ठक               | ` 'জাহু          | ं, पंपीछ 🔅           |
| की शिक <b>्</b>        | कचरो             | रणवासी               |
| ,                      | ं मञ्जू          | इयक्दाछ .            |
| ***                    | मुख्य            | अनकदाल ।             |
| ,,<br>,,               | 'फोटदार          | जोगीगलकर             |
| 'नारहाज                | <b>अटफु</b> ठो   | <b>स्कव</b> सा       |
| n .                    | 25               | : अध्रतारी           |
| जदभार <b>क्षा</b> ञ    | '्रं द्र         | <b>छ</b> ङ्ग्यला     |
| <b>(</b> ) ( ) ( ) ( ) | 13               | अहिकदाल              |

| <del></del>  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| गोत्र        | <b>उ</b> पा <b>धि</b>                   | स्थान                                   |
| डपमन्यु      | स्रम                                    | रनवाली                                  |
| वृत्तात्रेय  | ं वान ं '                               | जोगीलनकरं                               |
| पाहवासगाग्यं | फीतदार                                  | पंपोल ़                                 |
| भार्गच       | जादू .                                  | राणाबाळी                                |
|              |                                         |                                         |

### ३-राजदानोंके गोत्र

ं गौतम, छीगाक्षि, उपाधि, छबुरकर, कौछ, दत्त, स्वामी जौरं स्थान वळदीमर इवकदळ है।

# सप्तशती ब्राह्मणं

यह बंगाल में विशेषतया हैं। आदि शूर के राज्य से इन का बंश कम चलता है। इन के गोत्रादि नीचे लिखे जाते हैं। यह राढ़ीय कान्यकुन्जों का उपमेद है।

| भेव्           | गीत्र    | <b>.</b> भेद       | गोत्र           |
|----------------|----------|--------------------|-----------------|
| सगै            | गौतम     | बालधीपी            | गौतम            |
| स्रोग          | पराशर    | ं वागड़ी           | पराशर           |
| नानशी          | कौशिक    | उलूकी              | <b>घृतकौशिक</b> |
| <b>जगै</b> ़े  | षत्स     | <b>जु</b> त्तुरी   | शासिहल्य        |
| <b>अ</b> छानी  | शासिङस्य | मल्डुकजोरी         | वत्स            |
| मालानी         | गौतम     | नाचडी              | गौतम            |
| <b>फर</b> ळा ़ | काश्यप   | कतानी              | "               |
| पिटाइी         | पराशर    | काश्यपका <b>णा</b> |                 |
|                |          |                    |                 |



श्रीमती रामेश्वरी देवी नेहरू।

इंडियन प्रेस, प्रयाग ।

# श्रीमती रामेश्वरी देवी नेहरू

सारको जन्म नवस्वर १८६६ में पंजाव के एक वहुत प्रतिष्ठित भीर पुराने कश्मीरी घराने में हुआ है।

आपके पिता पंजाब के प्रसिद्ध स्टैट्यूटरेशिसियिलियन पुराने रहंस दीवान नरेन्द्रनाथ हैं। जो आज कल मुलतान के डिप्टी किम इनर हैं और कुछ दिन हुये लाहीर के स्थानापत्र किम इनर रह बुके हैं। दीवान नरेन्द्रनाथ की चार कन्यायें हैं। श्रीमनी रामेश्वरी देवी आपकी दूसरी कन्या है। यद्यपि आपके पिता का अपनी कन्याओं के पढ़ाने लिखाने की और विशेष ध्यान नहीं था तथापि आपकी पूजनीय माता जी की बड़ी प्रवल इच्छा थी कि हमारी कन्याएं पढ़ें लिखें और विदुषी वर्ने। अस्तु इन्होंने लड़कपनसे ही अपनीवालकाओं को सरल तथा साधारण उपदेश देने आरम्भ करा दिये और ७ वर्ष की होने पर वालिका रामेश्वरी देवी के पढ़ाने के लिखे पंक मीलवी और एक पंडित नियत कर दिया इस प्रकार कुछ वर्षों तक इन्हें साधारण

जब इनकी अवस्था १३ वर्ष की हुई तो इनके ,पिता ने एक ईसाई गुरु शतो रख कर इन्हें अंग्रेजी शिक्षा दिखाना आरंभे किया।

परन्तु यह शिक्षाक्रम पहुत दिनों तक न चल सका। आपके भावी पति अपनी शिक्षा के लिये विलायत जाने को थे। इससे १६०२ में आपका विवाह प्रयाग के सुप्रसिद्ध- पड़वीकेट माननीय पंडित मीतीलाल नेहक के मतीजे पं० वृज्ञलाल नेहर के साथ हुआ तब से श्रीमती के शिक्षा क्रम में विद्या पड़ने लगा। आपके पति १७ वर्ष की अवस्थानों प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रेजुपट हुए ये और विवाह के टो ही तीन महोने पीले जिविलस्वित्स की पराधा देने के लिया हमें तिल पदाने गये यहां आ ते ६ वर्ष तक विद्याहन्यन किया।

पहले आपने आवस बोर्ड, विश्वविद्यालय भी बी॰ ए॰ प्रीक्षा

में समिलिन हुव। इवमें भी आपको सफलता प्राप्त हुई और लंका होय की सिविलसर्विस में आपको एक पर मिला। किन्तु आपने उसे खोकार नहीं किया और भारत गवनमेंट के अर्थ-विभाग में एक उन्ने पर पर नियुक्त होकर सन् १६०२ में शाय घर लीट आए। इस बीच में श्रीमता रामेश्वरों देवी के पढ़ने में यद्यपि बहुत बिग्न पहतो गया पर सब विझों को दूर कर वे पढ़ती ही गई। आपके पिता ने भी एक सुयोग्य गुरुवानी आपकी शिक्षा के लिये रखदी इस प्रवंध का बहुत ही उत्तम परिणाम हुआ। आपने धोड़े ही दिनों में अंग्रेजी में अच्छी योग्यता प्रोप्त करली। इस समय आप कांग्रेजी बहुत अच्छी तरह लिख, पढ़ और घोल सकती हैं।

लड़क्तपन से ही आपकी इच्छा थी कि अपनी जाति की लियों के लिये कोई अच्छा पत्र निकालें। इसी उहु रेय से आपने अपने पिता के पक्त मित्र से लिखा पढ़ी भी को पर कई कारणों से उस समय आपका मनोरथ सफल न हो सका। आप इस समय मुहम्मदी बेगम हारा संपादित उद्दे के सप्ताहिक पत्र "तहजीव- निस्वां, में लेखलिखने लंगो। ये लेख पाठकों को बहुत ही पसंद आये जिससे ऑपका उत्साह और भी बढ़ गया। इस समय करमारियों का पत्र मात्र पत्र" कारमोर द्वंषा" दूर गया था, आपके पति के ज्येष्ठ माई जंबित मनोहरलाल नहक ने आपसे कहा कि अब आप चाई तो अपनी इच्छा की पूरा करें।

पहले तो काश्मीर दर्पण की चलाने की सलाह ठहरी, पर अत में यह निश्चय हुआ कि केवल खियों ही के लिये एक मासिक पत्र निकाला जाय। इसवकार जून १६०६ में "खादर्पण" का जन्म हुआ पहले तो यह हिंदी और उर्दू दोनों में साथ हो साथ निकलता या क्योंकि कश्मीरियों में उर्दू ही का अधिक प्रचार है, पर चारों और से यह सम्मति दी जाने लगी कि यह पत्र सब जाति की लियों के लिये होना चाहिये जिसके लिये इसका हिंदो ही में प्रकाशित होना सावश्यक है। निद्दान सब वातों पर विचार कर दोही अंक के मनंतर पत्र केवल हिंदी में निकलने लगा और अब तक बराबर चला जाता है। सम्पादिका महाशय का उद्देश्य इसके द्वारा धन कमाने का नहीं है। आपका उद्देश्व देश सेवा और अपनी वहिनों का उपकार है। इस लिये घाटा सहकर भी आप इसे प्रकाशित किये जाती हैं। इस पत्र से एक बड़ा लाम यह हुआ है कि कश्मीरी महलाओं में भी हिन्दी का प्रचार हो गया है।

स्तीद्रपंग निकालने के थोड़े ही दिनों पीछे आपने अपने पित की सलाइ से प्रयाग-प्रहिला-समिति नाम को एक सभा स्थापित की जिसका अभिपाय यह था लियां परस्पार मिल जुल कर एक दूसरी पर अपने विचार प्रगट करें, अपनी जाति के सुधार का यत्न करें, तथापि भिन्न भिन्न विपयों पर विवाद वाद करके अपने ज्ञानकी यदि करें।

इस कार्य में प्रयागके सुप्रसिद्ध एक एडवोकेर डाक्टर तेजवहादुर जी की गत साध्वी सुशीला परनी श्रीमती धनराज रानी सपक जी में ने आपको सहायता को और सिमिति का पहिला अधिवेशनाभाप ही के बंगले पर हुआ। इस सिमिति ने प्रयाग की मिरिलाओं में समा समितियों में आने जाने का शोक पैरा कर दिया है। इस सिमिति के अधिवेशनों में वे बड़े उत्साह से जाया करती है और अनेक विषयों पर क्यास्थान देती हैं। इसका अधिवेशन प्रतिमास होता है और स्वा मग चार वर्ष से यह प्रयाग में स्थापित है।

- जितना लाम इससे पहुंच जुका है उससे भाशा है कि आगे की इससे और भी अधिक पहुंचेगा। इस मांति श्रीमती रामेश्वरी देवी ने हिंदी भाषा तथा स्त्री समाज का बहुत कुछ उपकार किया है आशा है कि आपके द्वारा अभी और बहुतरे लाम पहुंचेगा।

# शिल्प श्रेगी

# ब्राह्मणों के कर्म मनु महाराज ने

अध्यापन मध्ययनं यजनं याजनं तथा । 'दानं प्रति प्रहं चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत् ॥

यह छिखे हैं। यह कार्य सन्ध्योपासना दिवत् नित्य भी हैं श्रीर काम्य है। परन्तु इनसे नित्यत्व पक्ष में जीवन निर्वोह नहीं ही सकता। इसछिये जीवन निर्वाहार्य मनुकी यह आशा है।

> विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरक्षं विपणिः कृषिः । धृतिमैक्ष्यं कुसीदं च दशजीवन हितवः ॥

, इसमें सर्व प्रधान शिला को कहा है। बीर वास्तव में यदि हम इस चरा चर जगत् में दृष्टि फैलाकर देखते हैं तो सब शिल्प ही शिल्प दृष्टंग ही दुष्टंग नजर आता है। ईश्वर का नाम विश्वकर्मा ही है उसने इस सम्पूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किया इसिल्पे बह मी शिल्पी है। विश्व कर्म सुक्त में यह स्पष्ट हैं।

किं सि दासीद अधिष्ठानमारम्भणं कतमसित् कथासीत्।
्रयतो मूर्मि जनयन् विश्वकर्मा विद्यामीर्णेन्महिना विश्वस्थाः ॥
यहाँ प्रश्न किया है कि विश्व कर्मा ने कब यह सिष्ठ उत्पन्न की
कव उसका मधिष्ठान क्या था?॥ अगले मन्त्र में उत्तर है।

विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतो मुखी विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् । संवाहुभ्यां धमति संपतत्रेद्यांवाभूमी जनयन् देवएकः ॥ विश्व से नेत्र, मुख, बाहु अधिक क्या सब विश्व से ही उत्पन्न हुवा।

इसी ऋचा का पोषक यह मन्त्र है प्रह्मणस्पति रेता संकर्मार इवाधमत्। देवानां पूर्वे युगे असतः सदजायत॥ जिस प्रकार कि कर्मार सर्णकारादि शिल्पी छोग मूर्ति आदि बनाते हैं। इस्ती प्रकार देवताओं के जन्म उस असत् (अध्यक्त कारण) से हुवे। विश्वकर्मा इस शब्द का अर्थभी 'विश्वं कृत्सनं कर्म यस्यसः' सम्पूर्ण है कर्म जिस का यही है। यही ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है—

विश्वकर्माऽभवत् प्रजापतिः, प्रजाः सृष्टा विश्वकर्माऽभत्संवरसरी विश्वकर्मेन्द्रनेव तदातमानं प्रजापति संवत्सरं विश्वकर्माणमान् पुवतीन्द्र प्रवतदाऽत्मनि प्रजापती संवत्सरे विश्वकर्मण्यततः प्रतितिष्ठति य प्रयं वेद । परे व्रव

वर्थात् विश्वकर्मा प्रजावित है, वह प्रजा को रचकर विश्वकर्मा हुआ, इन्द्र आदि उस के नाम हैं। विश्वकर्मा के नाम वेदों में विश्व केंप्, वाचस्पति, त्वष्टा, कश्यप, जीव, ब्रह्मण्स्पति, हिरण्यगर्म, शिल्पाचार्य, सहस्रशीय भीवन आदि हैं। इन सब से विश्वकर्मा की विभूति की प्रशंसा है। त्वष्टा क्रपाणामधिपतिः,

त्वष्टा क्याणिहि प्रभुः, त्वष्टाक्याणा मीदी, इत्यादि श्रुति वाक्नीं से 'क्य, शिल्प Drawing का अधिपति त्वष्टा की ही कहा है। जैसा कि अद्भवः सं भूतः पृथिव्ये रस च्य विश्व कर्मणः समवर्तताघि । तस्य त्वष्टा विद्ध द्रूपमेति तत्युद्धस्य विश्व माजानमञ्जे॥

r (f. 1941). The first first

<sup>🏂</sup> शिल्प प्रश्नेता विश्वकर्म माहात्स्य पद्म पुराण का ७५ में देखीं। 🗇 🤔

उपजीवन्ति ते विश्व विश्व कर्माण मीमहिं हत्यादि ॥ १००० हैं । मेदों के क्रिक बचन निखते हैं —ये भिःशिनपैः प्रपंथाना सह ॥ हत् येमि घी मन्यपि । शत् प्रजापति । येमिवीचं विश्वक्षपा सम्बद्धा तेने समग्न इस् वर्ष सा समक्षि ॥ तै० बार्व २ । ७ । १५

हे आग्री जिन शिल्प कर्मी में इस पृथ्विती चन्द्रमां सूप आदि की. विस्तार ग्रुक्त किया चन्द्री से दश्चे राजा की समृद्ध करी।

# शिल्प शास्त्रप्रणेता

भृगुर त्रिर्वसिष्ठश्च विश्वकर्मा मयस्तथा । नारदी नग्न जिच्चैव विशालाक्षः पुरंदरः ॥ ब्रह्मा कुमारो नंदीशः शौनको गर्ग एवच । वासुदेवोऽनिरुद्धेश्च तथा शुक्त वृश्स्पती ॥

अष्टादेशेते विष्याता शिला शास्त्रापदेशकाः ॥ मस्य पु० २५२ . भूगु भादि १८ माचार्य हुवे ।

#### कश्यप और शिल्प

यत्ते शिल्पं कश्यप रोचनावत् । इन्द्रियावत् पुष्कलं चित्रभातु ॥ यस्मिन्तसूर्या अधिता सप्तसाकं तस्मिन्राजा न मधि विश्वर्यमम्॥ तै॰ ब्रा० २ । ७ । १५ । ३॥

हैं करवप ! आप का शिरूप प्रशंसनीय है। चित्रभान है। इत्यादि। करवय के सम्बन्ध में ऐतरेय ब्राठ पठ में और भी लिखा है। एतेन हवा महाऽभिषेकेण करवणी विश्वकर्माणं भीवनम्भिषिपेच। तथा करवणी विश्वकर्मा च विश्व लोक पिता मही॥

ऋग्वेद में हिरएय सक्त भाया है। जिस में अलंकार धारण की प्रशंसा है यथाभूषणे आपुष्यं वर्चस्य मिति स्क पटन् भूषयेत्। आयुष्यमिति स्कस्य सानगाद्य ऋषयः ॥

े हिरश्यं देवता। अलंकार घारणे विनियोगः यह प्रयोग पारिजात में लिका है—

आपुस्य वर्चस्य रायस्पोषमी द्विदं। इदं हिरएयं वर्चसं जैत्राया विश्वता दिमां ॥ उर्वेवांजी पृतनाषाट् सभासाहं धनंजयं। सर्वा समग्रा ऋदयो हिरएयेऽस्मित्समाहिताः शुनमहं हिरएयं स्वितुर्माने च जन्नमं। तेन मां स्वृत्वच मकरं पुरुषु प्रियम् संन्नाजं च विराजं चामिष्टिर्याचमें भ्रुवा। छह्मी राष्टस्य या मुखेत या मामिद्रसं स्ज ॥ अग्ने प्रयातं परियद्धि रएयं

इस मह। अभिवेकं से कर्यप ने विश्वकर्मा की अभिवेक किया।

# त्वष्टा ऋोर उसका शिल्प।

(रेतः) नाम स्वर्णं का है। हिन्त्यं स्वर्णं रेतसः विश्वकोष, तथा सिन रेतः मुवर्णंस्यात्, यह अग्नि पुरास में लिखा है। ——

त्वष्टा चै रेतसः सिकस्य रूपाणि विकरोति। स्वष्टारं ूँ रूपाणि विकुर्वितं विपश्चितम्॥

मस्ते जहाँ ऽधिमत्येषु ॥ य ऐन इ. दसऽइदे नद्हित जरामत्यु भवति यो विमर्ति । यहोद राजा वहणो यदु देवी सरस्ती ॥ इदो यहत्रहावेद तन्मे वर्चस आयुपे ॥ इत्यादि ।

अर्थात् स्वर्ण धारण करना यश, पुरुष का दाता जरामृत्यु का नाशक है। उसके आभूषण पहिने चाहिये (विस्तार भय से माध्य नहीं छिखा।

आयुष्य वृद्धि कारण्यं खर्णं भरण् की आहा-

यो विभित्ते दाक्षायणा दिराएयं स देवे पु हणुतेदीघेमायुः। सम-नुष्येषु हणुते दीघेमायुः ऋ०सं० स० ८। स० ७६० १६ परिशिष्टे।

अर्थात् त्वण्टा खर्णं के अलकार बनाता है। '' इसीं लिये—मांगल्यतं हुनाने न भर्तः जीवन हेतुना।

कएडे वाघ्रमिं सुभगे साजी व शरदः शतम्।

हे बधू! तेर्र गल में सोने के होर की बाँघता है। 🦠

इस में बध् का माँग्ल्य बाभरेख आदि घारण करना छिखा है

क्योंकि— यदि हिस्त्री न रोचेते पुमासं न प्रमोदयेत् । अप्रमोदात् पुनः पुंस प्रजननं न प्रचंतते ॥ तस्या देवाताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः

भूति कामेनरिनित्यं सत्कारे पूरसवे पु च ॥

यदि स्त्रो सुसक्तित न! हो तो पुरुप को पसंद नहीं आसकती। ना पसन्दी से अप्रसन्तता से वा गर्भाधान नहीं होता। इस से सियों को सर्वदा ही वस्त्र भूषणों से सुसक्तिन रसना योग्य है। इसी से 'इमामलकता, यह विशेषण कत्यादान में है। '' स्वष्टा वीर देवकामजजान स्वयु रवी जायत आशुरश्वः कर्यात् स्वष्टा ने घोड़े को पनाया।

> त्वष्टा (विश्वकर्मा) की उत्पत्ति बृहस्पतेस्तुभगिनी बरस्रो ब्रह्मचारिणी। योग सिद्धा जगत् कृत्स्नंमसका चरते सदा॥ १५॥ प्रभासस्य तुसा भार्या बस्ताममप्रमस्यतु। विश्वकर्मासुतस्तस्या जातः शिल्गी प्रजापितः ॥ १६॥ स्वाष्टा विराजो क्रपाणां धर्म पीत्र उदारधीः। कर्ताशिल्पसहस्रणं त्रिदशानां चक्रस्य ह॥ मानुपाश्चोपजीवन्ति यस्य शिल्यं महात्मनः॥ १८ ।

वृहस्पति को वहिन प्रमास की स्त्री यागिसदा के त्वप्रा उत्पन्न हुवे

- (इ) तडित् वर्णन 👉 😘
- (ई) विमान वर्णन 🖯 🐃 🖰
- 💥 ( उ ) नीका वर्णनः 📖 👯
- ( क ) क्षावर्णन वेदों में यत्र तत्र साता है। तस्मी स्वधान जुम सिंचत्

महास्वष्टावज्ञात सदायसं ऋ० स०८। १५, ३॥... उसके लिये स्वष्टा ने वज्ञ वन्त्या।

फुक्टनं मदर्थं त्वं यथा प्रातृह् न बाघते ॥५॥ , चित्तिंत्वित्रं मज्येन न पुरातृत्तां ब्रजेत्। गुरु पहना त्व मिहिनोरे त्वाष्ट्र कुरु कंचुक्तम् ॥ ६॥ गुरु पुत्रेण काद्यता मनार्थे कुरुपाहुका। गुरुक्तयाऽपितं प्राह त्वाष्ट्रमे श्रवणोचिते॥ ७॥

<sup>ं-(</sup>१)(ंअ) त्रिचंक्रस्य के। वर्णन

भूषण स्नेहत स्तेन कुष्काञ्चन निर्मित ।
कुमारी क्रीडनीयानि कौतुकानि च देहिमे ॥ ८ ॥
दंति दंत मयाग्येय खहस्त रिचतानिच ।
गृहोपकरण दिन्यं मुसलोल्खलादिकम् ॥ ६ ॥
तथा घटय मेधावी यथा न त्रटित किचित् ।
यह त्वष्टा देवताओं के पुरोहित थे
विश्वकरो चेत्वाष्ट्र पुरोहितो देवानामासीत् ।
त्वष्टा देवताओं के पुरोहित थे
थीभद्धागवत में भी ऐसा हो लिखा है—

त एव मुदिता राजन ब्राह्मण विगत ज्वराः ।

ऋषिंत्वाष्ट्रमुप ब्रज्य परिष्वःथेद मझ वन् ॥ २६ ॥

वृतः पुरोहित स्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुषृच्छते । स्कन्ध ६ ४० ७

इस प्रकार जय कहा तब ब्राह्मणों ने कहा कि हमने त्वाष्ट्र को
पुरोहित वरण कर लिया है ।

स्वकर्माण्यपि न मां प्रशाधित्वपूर्वद्व । प्रकल्तम्स मयं गेह मेकदारु विनिर्मितम् । तथा कुरुवरंत्वापूर्यवेच्छा तव धारये ॥

ह्यांद पु० काशी खं० ८६ मेरे लिये कुटी, तम्बू, कंचुकी, अलंकार, खेल, बना। यहाँ सभी शिल्प का वर्णन आया है। अन्यत्र भी लिखा है⊸

श्विल्पानि शंसित । देवशिल्पान्ये तेयां वैशिल्पानामनुस्तीह ४ शिल्प मधिगम्यतेय, हस्ती, कसी, वासी, हिरएय मध्वतरी रथः शिल्पं शिल्पं हास्मिन्न√धिगम्यतेय । य एवं वेद यदेव शिल्पानी ॢँ, ऐ ब्रा० गोपव ब्रा०६ । २७ । ५ ॥ ३ ॥

अर्थात्, कांसी, सोना, वस्त्र आदि के शिल्प की यह में प्रशंसा करता है। यह शिल्प घोड़े, हाथी आदिकी प्रतिकृति (नमूना) है। ६९ यह शिल्प विधिध प्रकार का है यथा
सीवर्ण राजतं चैव ताम्र पापाण दार वम् ॥
शिल्पं त्वत्वंतती स्थाता या वत्कलियुगं दृढ्म् ।
शृहं यन्त्रं रथी भूषा प्रतिमा वसनादि कम् ।
यस किंचिह्द्दश्यते शिल्पं तत्सर्व विश्वंकमजम् ॥
सोने का, चांदी का, तांवे।का, पत्थर का और छकड़ी का।
उथा बख्यमूषण् आदि अनेक प्रकार का शिल्प है

इन में खुवर्ण का शिल्प व उस की प्रशंसा के विषम में पूर्व किया जा चुका है। रजत का भी तत्साहवर्य से स्वर्णकार का क्रस है। ताझकार (उठरें) के शिल्प का वर्णन भो यत्र तत्र। पापाण के शिल्प का वर्णन सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। इसी छिये पश्थर कोड़ वर्तमान जाति की पत्थर के शिल्पों समक्षता चाहिये। दाह (कांग्र) के शिल्प की विशेष योजना यह प्रकरण में हैं।

सो काल प्रमान से इन शिल्प कार्यों को चारों वर्णों के लोग करने लगे, तथा चारों वर्ण भो प्रायः परस्पर की वृत्तियें करने लगे। इस अवस्था में यह में शिल्प कार्य के लिये व्यवस्था की गई कि तीन वर्ण लत ही जैसे—

अवकवर्तीम शूद्र इता मुर्ध्व कवाला मिन हो बस्पा ली । हिरण्य के शोय सुत्र ३। ७॥ अग्नि होत्र की थाली शूद्रकी वनाई न हो।

परन्तु सब जाति के छोग इन कायीं में छग पड़े। ब्राह्मण, संत्रिय, वैश्य शूद्र यह सब इनमें सिध्मिछित हैं।

जैसे छापना छिपे का कर्म है, परम्तु वस्त्र कागज, धातु आदि पर जिल्प कार्य सम्प्रति चारों वर्ण कर रहे हैं। कारखानों में सबहीं जातें करतो हैं। पर जात न छिख कर कर्म नाम से ही छिखते हैं प्रत्युत रूवन आदि भी सम्मिछित है। इसी प्रकार पूर्व लमय में भी सब जाति के छोग इन कर्मों में सम्मिछित हो गये थे अद्या विध

यद्यपि पूर्ण निश्चय से नहीं कह सकते कि इन कर्मों में कौन २ जाति केय २ समिनिलत हुई तथापि जिने कुछ जातियों का पता चेली नीचे दिया जाता है।

'ते वर्णि को रथं कुर्यात् तस्य जात्यन्तरं स्थसं' (पीकायन)
अर्थात् तीनों वर्णभीर जातियें भी रथ कर्म करती हैं।
वर्षा रथं कारस्यये त्रयाणा चर्णा नामें तत्कर्म कर्युस्तेवामेवकालः
भाष्य धूर्त स्वामी त्रयाणा मन्त भूताये कुर्यन्ति रथ कर्ण ते रथ काराः
अर्थात् तीनों वर्ण के लोग रथ कर्म करते हैं, उन रथकार
( तसाओं ) का अंगन्यां घानं कालं वर्षा ऋतु है ( आपस्तमवस्य )।
स्वर्ण कारों में

श्रिय—मैट स्वर्णकार ( देखो मैट मीमाँखा दर्पण )
कोहकारों में—ब्राह्मण्—बङ्गानिये छुहार बेंगाल में—
यह जाति कर्म कार के नाम से प्रसिद्ध है। इत्यादि।
स्वर्णकारों में—ब्राह्मण—बङ्गानिया सुनार
यह कहीं २ एांचाल ब्रह्मण भी कहलाते हैं।

ब्राह्मणत्व में प्रमाण। 'नडादिश्याः फक्, इस स्त्र के नड़ोदि गण में पठित पंचाल शब्द पर ''गण रल महोद्धि" में लिखा है पंचालः ब्राह्मण गोत्र वाची, पंचालः ब्राह्मण गोत्र वाची शब्द है। 'शिलिप ब्र ह्मण नामनः पंचालः परिकीर्तितोः ''शवागम भ ७, अर्थात् पंचाल शिल्पी ब्राह्मण हैं। पाँच यह हैं।

मनु, मय, त्वष्टा, तक्षा, शिल्पो, (खद्रयामलतन् ) इन पांचींसे पंचाल नाम हुवा।

इनको ब्लाह्मण ही सर्वत्र माना है इसी लिये मीमासामें भी एक पृथक ही रथ काराधि करण है जिसमें रथकारों को यह की आहा है। है। अर्थवेद, में भी रथकार का वर्णन आया है।

सत्य त्रभी लिखा है 'वर्षासु रधकारी अग्नी नादधीत' एर्पा सतु में रधकार अग्न्याधान करे, तथा 'ऋभूखाँत्वादेवान झत पतेद्वतेना धामीति रथकारस्यतेः ग्राठ ४० १ प्रठ १ १० १ अस्मृणां इस मन्त्र से रथ कार अगा धान ६ रें॥ पाणिनि के गृत्र 'कुर्धाद-भ्योत्यः। ४। १। १५१ में रथकार गृह्य अगिरा दिकुलीत्वन्न आया है। वृत्तिका रह्यविद्धिको ज्ञाप्तण लिखतेहें—'अवस्यै कीरच्या आस्त्रण और यह रथकार राज्य शिलिप संग्रा में अग्तोदास हैं 'संगायांच पा, ६। २। ७७ यहां पर वृत्तिकार लिखते हैं 'रथकारी नाम ज्ञास्त्रणः अर्थात् शिल्प संग्रा में ज्ञास्त्रण दाचक रथकार शब्द अन्तो दास होता है।

इस विभिन्न शिल्प कार्य से शिल्प वंदा चला। दिल्प शास्त प्र- अ णेता और इनके शादि पुरुषों त्यष्टा, मयः कश्यपः, विश्वकर्मा का प्रथम वर्णन हो खुका।

इन्हीं शिल्पकारीं की रथकार भी कहते हैं।
दारुकारः खर्णकारः शिलाकारस्त्रयेवच।
अयस्कारस्ताम्ब्रकारः चंचैते रथकारकाः॥
विश्वकर्मस्त्रेताहोते रथकारास्त् पंचव।
चैदिके नैव मार्गेण तह श्यानां विशेषतः॥
वर्षे गर्मीष्ठ मे तेषां श्रुपनीति क्रिया रस्ता॥
स्कद् पुर नागरखंड

अर्थात् लकड़ी का काम करनेवाला, सुनार, पत्थर फीड़ा, लोहार, ताम्रकार यह ५ रयकार हैं। इनका यहाँपवीत आदि होना चाहिये।

शिह्पकर्ता का महा कुछ विशेषण वेद में आया हैन निन्दि मचमसंयांमहाकुछोऽनिञ्चातद्रण्ऽइभ्तिसृदिमऋ,सं,२,२,२४९
यह महाकुछ इनसे प्रवर्तित होंता है- शिवे मनुर्मय स्टब्छा तक्षा शिहपींच पंचमः। विश्वकर्म जुतानेतान विद्धि शिह्प प्रवर्तकान्
(स्ट्रयामस्तंत्रे)।

इस महाकुल के कार्य क्रम का निरूपण स्कन्द पुरास में मिन्न लिखित है। ्राटिश अयस्कृतिमंज्नांच मयानां दृश्च कर्मच ।
त्वणां तात्र कर्माणि शिलाकर्मच शिल्पां नाम् ॥१३॥
सी;वर्णन् तक्षका काणांच पंच कर्माणिता निवे॥
पते समृतः पंच कक्णश्च यश्च कर्मपराः समृताः ॥१८॥

मनु लोहकार, यय काष्ठकार त्वष्टा तामुकार, सोने का काम सुना-रों का शिलाकर्म शिल्पियों के यह ५ कर्म हैं।

इस प्रकार कार जातियों में विदित हुआ कि सर्व जातियें, विद्यमान हैं। विशेष विवरण कभी फिर छिला जायेगा। इनके भेदों में से छांट २ कर पृथक २ वर्ण वताना अत्यन्त दुकह कार्य है। बड़े अन्वेषण की आवश्यकता है। इस विषय पर समय मिला तो पुनः छिला जावेगा।

थन्त में समस्त ब्राह्मण जाति से निवेदन है कि यदि सव सभायें में कान्यकुटन, गौड़, सारस्वत, सनाद्य, माधुर, पांचाल, जांगिडा आदि अपनी २ जाति के भेदों उपभेदों की स्वयं जांच कराकर रिपोर्ट ढिखें तो सम्भव हो सकता है कभी पूर्ण, इतिहास ळिखा जावे। इतने पाठक इस तुच्छ भेंट को हो स्वीकार करें। इति पिएडत प्रशुराम शास्त्रिप्रणीते ब्राह्मणेतिवंश वृत्ते द्वितीयो भागः

समाप्तः ॥ समाप्तश्चायं त्रन्थः ॥



### परिशिष्ट

#### साहित्याचार्य पंढित श्रम्त्रिकादत्तं व्यास

इनके पूर्वं जं राजपूताने के रहने वाले थे। राजाराम जी के दो पुत हुए हुंगांद संजी और देवदस्त जी हुगांद सजी प्रसिद्ध कि हो गेर हैं हमारे थ्यास जी इन्ही हुगांद सजी के अपेष्ट पुत्र थे॥१॥ ध्यास जी को जन्म संवत् १६९५ सेत्र शुक्ला शहमीकी हु भा था पांचवर्ष की अव स्था होने पर इन्हें विद्याध्ययन गरम्म कराया गया और उसी रोलकुद् में शब्द क्यावली और समेरकीय का अभ्यास कराया जाने लगा घर की सियां सब पढ़ी लिखी थीं इसल्ये इनकी शिक्षा उत्तम रीति से होने लगी। बाट नी वर्ष की अवस्था होने पर इन्हें शतरंज और शितार का बस्का लगा और उसी समय कविता का भी व्यक्षन धारम्म हुआ '

दश वर्ष की अवस्था होने पर व्यास जी का यहांपवीत हुआ और उसीं समय से आप गोंस्वामी श्री कृष्ण चेतन्य देव जी के यहां भाषा काव्य पढ़ने लगे उस समय गोंस्वामी जो एक प्रसिद्ध कवि ये और उनके यहां अच्छे २ कवि एकत्रित हुआ करते थे, ऐसा सत्संग पाकर कुशाय युद्ध व्यास जी बहुत ही शींध काव्य कुशल हो गये इन्हें १ वर्ष में ही कविता के समस्त प्रस्तारों का अच्छा कान हो गया और ये भरो सभा में समस्या पूर्ति करने लगे।

घोरे २ व्यास जी का बावू हरिश्चन्द्रं जी से परिचय होगया ओर ये उनके यहां बाने जाने लगे, और इनकी कविर्ता भी किव वचन सुघों में प्रकाशित होने लगी, इसी वाल्या वस्था में इन्होंने महाराज किव-राज के यहां की धर्म समामें परितोषिक पाया इस समय न्यास जी की अवस्था केवल १२ वर्ष की थी उस समय काशी जी के एकतेलग हैश के अष्टावधानी कवि साथे उन्होंने अपना बुद्धि कीशल दिखला



इंडियन प्रेस, प्रयाग ।

कर सब पंडितों को चिक्त कर दिया परंतु इसारे ज्यसी जी ने भी तत्काल शहान घान रव कर उक्त पंडित को भी चिकत किया उन्होंने बत्यंन प्रसंग्न होकर इन्हें सुकृषि की पड़वों प्रदान की १३ वां वर्ष आरम्भ होते हां इन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरम्भ किया। एक तरफ तो येच्याकरण, सांख्य सांहित्यवेंद्रांतआदिगहन विभयों का अध्ययन करते और दूसरी और गान बाद्या संस्व वां कलाओं का अध्ययन करने जाते थे। सम्बद् १६१३ में इन्होंने काशी गवनंमेंट संस्कृत कालेज में नाम लिखवाना और १ ही वर्ष के परिश्रम में वहां से उत्तम परीक्षा पास की संबद् १६१४ में इन्होंने आसार्य परीक्षा पास की और दूसरे वर्ष साहित्य परीक्षा पास करके सरकारसे साहत्या चार्य की पहनी प्राप्त की।

हुई बरा उसी साठ इनके पिता ने परलोक बास किया इससे घर में कलह होने छगी जिल्ली दुखित होकर इन्होंने कछकते की यात्रा की और वहां अपने विद्या वह में खूद नाम पदा किया परन्तुः तीन ही महीने बाद वहाँ से छीट आद और "पीयृप्तवाह, प्रकाशित करने छने जो कि इनके यावरजीवन चलता रहा। अम्यात करते २ इनकी धारणा यहां तक चढ़ता गई कि ये २४ मिनट में १७० स्होक स्वयम किये थे। इतीसे कोशी की ब्रह्माबस्तविंगी समा से इन्हें चांड़ी के पड़क सहित'बहिकारातक" को स्पाधी प्रदानकी । यहसद कुछ या परन्तु इनकी बार्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी रभ छिपे संवत १२७० में इन्होंने मधुवना लाकर वहां के स्हुटो में ३५) रु सासिक की नीकरी करली । इसी समय रेन्होंने इंस्टित में 'सामवत नाटक'दना कर राजासाहैय दर्भ गासी समर्पण किया और जनराज विजयनायक उपन्याय मी संस्कृत में लिला संबत् १६४८ इनकी विहारी विहार की हस्त लिख त पुस्तक सोरी चर्टा गई टसेटन्होंने पुनः पूर्णिकवाकाक्रीटी नरेज न सारको सारत रतन'को पद्वी प्रदोन की यी और अयोध्या नरेत ने एक स्वर्ण पद्क सहित 'शताब भाग'को पदवी दी थी।

नीम्बर १६०० को व्यासजी का परलोक बास काशी में हुआ i इनका चरित्र व्यास श्रेगी में समभना चाहिए।

> [ म॰ म॰ धसुन गङ्गाघर शास्त्रो, साहित्याचार्य ] C. l. E.

आपका जन्म, शिएण काशी में हुवा। स्व॰ बाल शास्त्री के भाष 'अधान शिष्य थे।

आपने संस्कृत कालिजमें पढ़ाया, और संग्रेज़ोंमें बहुत यश हुया श्लोक रचना बढ़ी विचित्र थी।

पट दर्शन पर आपने अति थिळासि संलाय। एक बहुत उत्तम निवन्ध लिखा। सेंद् है अब आपका शरीर इस पृथ्वी पर नहीं।

यह महा राष्ट्रों में समभना चाहिये।

साहित्याचार्य पंडित रागावतार शर्मा, एम, ए,

छपरा में पं0 देवनरायण शर्मा भारद्वाज गोत्रीय रहते थे। आपषी की श्रीमती गोचिंद देवी भी विदुषी थी। इनके ४ पुत्र श्री कांत, यहदेव, हङ्मोनरायण, श्रीर रामावतार हुवे। चारों ही विद्यान हैं।

पार्डिय रामावतार शर्मा का जन्म सं० १६३४ में हुआ। ५ वर्ष की अवस्था से ही पिताने विद्या आरंभ कराया। वारह दण्की अवस्था में बांकीपुर से आपने प्रथम श्रेणी में प्रथम परीक्षा पास की, इसी वीच में एन्ट्रेंस तथा अन्य कई परीक्षा पास की २० वर्ष की अवस्था में काशी की साहित्यवार्य परीक्षा में प्रथम हुन। इसी दप आपके पिता का देहानत होगया। परन्तु माता ने आभूषण आदि वेचकर मा पढ़ाया सं०,१६५५ में एक, ए,१६५७ में ची, ऐ, और १६५२ में कळकसा की, प्रमृष्, परीक्षार्थ पास की। पुनः हिन्दू कालिज में अध्यापक और प्रयाग विश्व विद्यालय के परीक्षक रहे। १६६३ से परना कालिज में अध्यापक हैं, १६६६ से आप कलकसा यूनिवर्सिटी के भी सदस्य हैं। हिन्दी में यूरोपीय दर्शन आदि कई नन्थ हिन्दी हैं। हिन्दी साहित्य सामेलन के सभापति हुने थे।

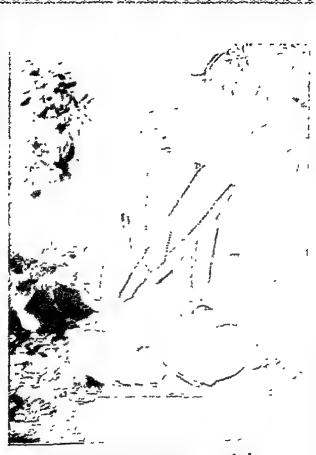

महामहानाच्याय पन्टित गङ्गावर मान्त्री, मी॰ ब्राई॰ ई०।

इंदियन प्रेस, प्रयाग ।



#### शुद्धि पत्र

यह पुस्तक ३ मेसोंमें मुद्रित हुई। उक्त मेसों में संशोधक न होने और मेरी मजुपस्थित में छुपने के कारण पुस्तक में मनेक मजुद्धियें रह गई। मात्रा, भीर मचर बहुत छूट गये। कहीं की कापी कहीं छपगई। भाषा भी संपाली न जा सकी। कुछ मजुद्धियोधन निम्नलिखित हैं। बन्श के स्थान में वंथ, मुग्ध के स्थान में मुंध और सम्यत् के स्थान में संवत् पढ़ना चाहिये। बहुत स्थानों में य के स्थान में च और ब स्थान में व छुप गया है। प्रत्येक पृष्ठ पर "प्रव् गौड़ों का सवास्तर भेद " यह शीप क गलती से छुप गया है।

| अशुद            | गुद                  | ão           | Ψo              |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
| भारतभी गतः      | भन्तगैत              | ₹            | · lu            |
| भुवने शास्त्रगं | <b>भुवनेशान्त</b> गं | ર            | ર               |
| ( No do )       | ं ( शां०प० )         | · ĮŲ         | . १∍            |
| यधारताहरू       | . पधा-रता०           | १५           | १०              |
| <b>डा</b> कुर   | ठ/कुर                | २३           | 2               |
| कल्यांकुटमा     | कत्याः कुश्जा        | . રક         | <b>.  १</b> ७ . |
| श्रमिजननियां सी | <b>अ</b> भिजन `      | 8 <i>ई</i> . | ₹o .            |
| सनाठ्य          | सनाढ्य .             | ¥#           | Ìo-             |
| चेद्दध्य .      | चेदाब्ध्य            | દ્દછ         | २६ .            |
| मात्रस्पी       | थालिम की             | हर्म         | ų, ʻ            |
| -द्याल          | –इयालु               | ę,           | १३ ,.           |
| जिनि            | ' जिन                | 208          | ६               |
| जयपुर '         | जयपुरे 🔨             | ,,,          |                 |
| समध्ये          | समद्र्य              | 39           | . ه             |
| <b>48</b> .     | सङ्गे                | 51           | , es            |
| <b>ड्वीम</b> च  | द्योमच               | 91           | १३ .            |
| चक्रय द         | चक्रे ऽयं            | ११०          | ¥.              |
| नवन नियष्टिः    | नबनिष्टः             | 29           | G               |
| धामा            | ं घोमान्             | , 31 , .     | १०              |
| शीरडैः          | ् शौएडैः 🗸           | <b>4</b>     | . २१            |

| विष्णञा०         | <b>वि</b> ण्नी                      | 23            | २४            |
|------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| मतिमानु          | <b>म</b> िमान्                      | १११           | ŧ0            |
| विष्णाद्त        | विष्युतस                            | 47            | 3             |
| भदान्तरभेद -     | शासन                                | १२६           | 15            |
| मुकन्द           | <b>म</b> स्त                        | १३२           | 3             |
| डे मुनि          | क्षे <sup>र</sup> ं नि              | १३६           | 33            |
| सिद्धि           | सिद्धि                              | 11            | २०            |
| च                | च                                   | ٧٠            | <b>२३</b>     |
| भपऱ्यामनों       | अवर्यमाना .                         | १३७           | \$            |
| तिच.             | चान्वरम्                            | *1            | ૂર            |
| प्रदर्भ          | पृरुद्धत                            | 37            | 3             |
| पुकर०            | पुनरत                               | 11            | ሏ             |
| गामिष्यति        | भविष्यति                            | 31            | દ્            |
| निश्चित्         | নিঞ্জি                              | 19            | ঙ             |
| स                | स्रं:                               | 11            | <b>. \$</b> 8 |
| <b>पु</b> ष्माकं | ् युष्माकं 🕛                        | 27            | ≒પૂં          |
| प्रगृह्य         | <b>इन्</b> ह्या                     | 1.            | २२            |
| मोनः             | सः                                  | १३=           | S             |
| प्यम             | ं पेय                               | 5+            | 3             |
| जैमुनि           | जैमिनि                              | 31            | 18            |
| नृषोतः           | , नृपोचमः                           | 353           | રર            |
| शरयू             | , नृपोत्तमः<br>. स्याप्त्र<br>सर्वे | ं १५६         | \$            |
| सर्व             | ' सर्वे                             | 15            | হ             |
| पञ्चोत्तरं       | े पञ्चीनरं                          | १्५=          | <b>₹</b> =    |
| तमाह्य           | तमान्द्रय                           | र्दे०         | Ę             |
| द्वीर्कार्यां    | द्वारकार्या                         | *•            | २१            |
| जुहुकाः          | जुद्ध माः                           | 3*            | ें २२         |
| श्राम्ला         | . झाह्य । इंग्लिस                   | <i>₹8</i> ≂ _ | ર્૭           |

पु०११५ का लेख पृष्ठ =२ पर चाहिये । पृ०११६ के अपर का मैधित लेख प्रृं१३१ पर चाहिये । पृष्ठ १६८ सं १६२ तक मेटर शीव्रता के कार्रण देखा नहीं गया।

# नक्कालों से सावधान रहिये सुधासिन्धु।

यह सरकार से निष्टी की हुई एक स्वादिष्ट सुगंतित द्वा है, जो केवल पानी में डालकर पीने से कफ, खांसी, हैजा, दमा, श्रुल, संग्रहणी, श्रातिमार, वालकों के हरे पीले दस्त के करना द्य पटक, देना श्रादि गोगों को एक ही खुराक में फापदा दिखाती है कीमत फी शीशो ॥) टा॰ खं० १ से २ तक ≋)

# दहुगज केसरी

विना किसी जलन और तकलीफ के दाद को जड़ से खोने वाली यह एक ही दवा है की मत की शीशी।) १२ लेने से २१) में घर बैठे देंगे।

#### वारसुधा

यदि आपको दुवले पतले और सदैव रोगी रहने वाले वचीं को मोटा ताना और तन्दुक्स्त बनाना है तो हमारो इस जायकेमन्द दवा को मंगा कर पिलाइये कोमत की शीशी ॥) डा॰ ख॰ ।=)

पूरा हाल-जानने के लिये चारधाम का चित्र सहित स्चित्र मुफ्तमंगाकर देलिये।

> ्रमंगने का पताः— सुख संचारक कम्पनी मधुरा

# वीसा यन्त्र।

"चांदी का तबीज" नौ कोठों में अमूख्य रतन वशीकरण, पीति होना, मुकदमा मादि सर्व्य कार्य्यसिदि शत्रु पीड़ा, भय, तुकसान न हो द्रव्यपाप्ति पुत्रोत्पत्ति, गर्भ-रक्ता मेतादि बाधा भौर बाल रोगादि शांति पर १।-) में सही न हो तो दाम वापस।

नोट — परदेश गये मतुष्यों का आना, द्रव्यं का मिलना होनहार कार्य स्वप्न में ज्ञात होना, तीर्थयात्रा, तबदीजी विद्या माप्ति इम्तिहान में पास होना उत्पर जिखे सिद्ध वीसा यन्त्र से इतने कार्य सिद्ध करना चाहो तो २/८) में उपहार समेव तथा भृष्य संहिता से तीन जन्म का हाल २/८) में (वर्षकत्व १/) किसी पुष्य का नाम जिखो।

Jhansi नं ः ६० पण्डत अयोध्या प्रसाद ज्योतिषी,

वद्रीनाथ कैलास पर्वत की स्वर्णजानत शुद्ध सत शिलाजीत

इस महीषधीका अपार गुण भारत मिल है। केवल सूर्य ताप से शोधित अपूर्व गुण दाई आविष्कार किया गया। मूल्य भी अन्य व्यापारियों से कम अपनी अधिक विकी से इमने १) रुं बोला स्थिर किया और पांच तोला की पूरी खुराक वाली डिव्बी का सिर्फ ४) रुं सेवन विधि पर्ची साथ पार्सल के आवेगा।

ब्राह्म गण शीघता कर लाभ उठावें।
पं विरञ्जीय लाल शर्मा
श्री वद्रिकाश्रवडा नन्द्रवयाग गढ़वाल।

# विज्ञापन

हमारे कोपवालय में मुखेक प्रकार के रस, टपरस, घातु, आसब, अरिष्ट, घृत, तैल आदि विकयार्थ टपस्थित रहते हैं।

प्रत्येक रोग की चिकित्सा की जाती है।

श्मेइसङोवनरसायन≗वीर्य वहने को रोकती हैं । मृ० २)

# मधुमेह (डायावटीज्)

यह रोग, शरीर का भयानक शबु है। मृत्र में शर्करा (Sugar) साने लगती हैं, एक्ट्यूमन भी कभी २ निकलने लगता है। प्यास और मृख एक दम बढ़ वाती है। इस बढ़े हुने रोग में

# मधुमेहान्तक रसायन।

अपूर्व प्रभाव दिलाती है। इस महोपय के सेवन से गुड, चीनी, शहद, अंगृरी शकर अयोत् सब प्रकारका मीठा रस मही हो जाता है और क्रमशः लाम होजाता है। प्यास और भूल शान्त होती है। ज्यादा मूत्र आना बन्द होकर मृत्र में लांड एल्ट्यूमन और फास्फेट्स् बंद होते हैं गुरदा रुधिर में से लांड को न निकाल कर प्रत्येक अंग के अवयव में विभक्त करने लगता है। मृत्य ५) २०।

चन्द्रोदय - मधुमेह से उत्पन्न हुई शिथिलता और मधुमेह भे कारणों को नष्ट करता है मृन्य १००) तीला।

### प्रदुरान्तकरस और आसव

सियों के श्वेत प्रदर्को बन्द करता है मुल्य?) तो । शाल्यासवर) शीशी।

# प्रचेत्स् तेल

यह तैल पिनत्र है, किसी पाणी की बहा उहु इस में मिश्रित नहीं है। और लगाते ही पिनष्ट हो जाता है। नदुंस हता, शिश्रिजता को नष्ट कर, मली गई नसों को पुनर्जीवित करता है मू० ५) रु०।

हिंगल पाक-पान में खाने से नयुंसकता नय होशी है मु०१५)

योगराज ग्राल १) तो ० भीमसेनी कर्पूर ३०) तो ० लौड भस्म ५) तो ० स्त्रक भस्म ५) तो ० सुवर्ण मालती वसंत १२) तो ० रहन मालती वसंत ५०) तो ०

हिरण्यतर्भ रस ५०) तोः तालकेश्वर ५०) तो० ताह्रभस्त २) तो० मूक्कुच्छ्रातकरंशायन- सोजाक, द्वरा को नष्ट करता है २) तो०

### वेदवाचस्पत्यं चहदभिधानम् ।

 गर्व हैं। मन्त्रों के ममाण भी दिये गये हैं। यह महान् मंध १० वर्ष के रात्रि दिन का परिश्रम हैं। इस कीय की प्रशंसा महामान्य श्रीयुत

महात्मा बालगङ्गाधर तिलक महाराज एवं श्रीयुत पं॰ शतीशचन्द्र विद्यांभूषण

ममृति विद्वानों ने की है।

मथमांक बीव मकाशित होगा मूल्य था।) वार्षिक ।

#### वेदालोचन भेस में है।

इस में बेटों के समालोक मैक्सम्लर, मैकडानल, हिटनी, भासमैन, क्लेमफील्ड, कीथ, वेवर, भारनोल्ड, राजेन्द्रलाल मित्र, रमानाथ मरस्वती, बोध्लिंग, रोध्, टमेशचन्द्र विद्यारन प्रभृति भाज तक के सम्पूर्ण विद्वानों की कीगई वेदसमालोचनाओं और ननुनच पर विचार और युक्तियुक्त सप्रमाण टक्तर दिये गये हैं।

ऋषि, छन्द, देवता, मन्त्र विचार, संकेत सूचन चेदकाल, यज्ञ विचार, मन्त्र त्राह्मण विचार, मन्त्र संस्था भादि अनेक विषय दियेगयेहें।

# इस शुभ कार्य में

इमारा हाथ वटा कर सहायता कीजिये। इसी अन्धमाला द्वारा वैदिक नष्ट प्रायः दुर्रुम ग्रंथ भी कमशः प्रकाशित किये खार्वेगे।

ध्यना नाम रजिएर में लिखाइये ।

परशुराम शासी बिबयाक अम्बाहा

# निर्णयसागर छापेसाने की विक्रेय पुस्तक ।

श्रीक्षमिविषाक्तसंहिता-शिष्पार्वतीसंवाद रूप माणाठीका. इस में अध्वितीमादि नक्षत्रों के चरणों पर जन्म होने से मनुष्य को कैसे कैसे पल मिनते हैं इत्यादि हैं। मू० डा॰ सहित (०)

मनुस्मृति—पं रामेश्वरभट्टत भाषा टीका सहित। यह टीका बड़ी सरल सुबोध है और कुल्य्कभट्टत मन्वर्यसुक्तावली टीका के अनुसार की गई है। दलोकों का दर्णानुकन कोश भी पीछे लगा दिया है। सुन्दर वितंद विश्वी हुई। मृत डा॰ स० १॥)

ऋतुसंहारकाच्य -महाइवि श्रीकालीदासविरिकतः मणि-रामकृत चंद्रिकाच्यास्या और पं शमेश्वरभट्छन मापाटीका ५८

वैद्याचंद्रोद्य-(श्रीमापानुसादमहित) यह पुस्तक कविवर श्रीतिगळ्महका बनाया हुआहे. इस में ८२ अवलोक्त (अध्याय) हैं और प्राय: तीनसी चालास तत्वराख्टों से युक्त है इस में संपूर्ण रोगों का निदान कहा है अतएब मधुरा के एक पूज्य-विद्वान हारा भाषानुबाद कराया है, कवि और वैद्यों के बड़े काम की पुस्तक है। मृ० डा० सहित

मुहूर्तचिन्तामणि-पं परमेश्वरभद्दकृत हिंदी भाषा टीका सहित । डार्न् सहित .... .... .... !!!-)

II)

लीलावती-हिन्दी भाषानुवाद सहित। लीलावती के पाटीगणित भाग का भाषानुवाद हमने पं० चम्पाराम मिश्र वी.ए. एम. पस. वी. में संशोधन क्राके प्रकाशित किया है. इस में रीति के रलोक उनका भाषानुवाद, उदाहरण का अनुवाद और उनको सिद्ध करना तथा उस रीति के अनेक प्रश्न अभ्यास के लिये दियं गये हैं, जिस से.रीति के कंटस्थ करने और प्रश्नों के सिद्ध करने में सुगमतां होगी। मृ० डा० सहित। ....॥:=)

पांडुरंग जायजी 'निर्णयसागर' छापेसाने के मातिक घर नं० २३, कोडमाट केन,-चम्बई,